

# दिल्ली-डायरी

[१०-९-'४७ से ३०-१-'४८ तकके प्रार्थना प्रवचनोंका मगह ]

## मोहनदास करमचंदेंशिष्ट्री

"मैं जो रोज वोल्ता हूँ, जो वहस करता हूँ, वह भी प्रार्थेना ही है।"
--- गाधीकी



### सुद्रक और मकाशक जीवगजी वाज्ञाभाकी देसाकी नवजीवन सुद्रणालय, कालुतुर, अहमदाबाद

पहली आशित, प्रति ६,०००

## प्रकाशकका निवेदन

१५ अगस्त, १९४७ के पहले और वादकी अनेक घटनाओं से भरे हुओ दिनोंका अितिहाम आज ही बयान करनेका काम वेवकका माना जायगा। फिर मी अितना तो निश्चयके साथ कहा जा सक्ता है कि अिन दिनों में गांबीजाने अपनी प्रार्थना-सभाओं में अिक्ट्रे होनेवाले श्रोताओं के सामने जो प्रवचन दिये थे, वे अिस अितिहासका अेक अमर अध्याय वन जाउँगे। अीहन्दकी प्रार्थनामें अपार श्रद्धा और भिक्त रखनेवाले अिस पुरुपके हृदयसे निकले हुओ प्रवचनों से खुन दिनों में अितिहास रचा गया है। युट गांधीजीने अपने अक प्रवचनमें कहा है कि "मे जो रोज बोलता हूँ" जो बहस करता हूँ, वह भी प्रार्थना ही है। " (पृ० ३१५)

अन प्रवचनोंकं स्वभावसे सीन भाग किये जा सकते हैं (१) नीआखालीकी यात्रामें दिये गये प्रवचन, (२) कलकत्तेमें दिये गये प्रवचन, और (३) जीवनके अन्तिम दिनोंने दिल्लीमें दिये गये प्रवचन । अिम होटीसी पुस्तकने गाधीजीके दिल्लीके प्रवचनोका समृह किया गया है। दूसरे हो भागोंके प्रवचन भी जल्दीसे जल्दी अलग अलग पुस्तकोंने अिकट्टे करनेवा हमारा असरहा है।

अिस पंत्रहको स्वतत्र हिन्दुस्तानके लिओ गाधीजीका अन्तिम सन्देश कहा जा सत्रता है । भगवान करे झुनकी करपनाके हिन्दुस्तानको प्रत्यक्ष रूप देनेके हमारे प्रयत्नोंमें झुनकी भावना हमेशा हमे वल देती रहे ! अहमदाबाद, २०-३-'४८

### प्रस्तावना

गाधीजीने अपने जीवनके आखिरी साढे चार महीनोंमे प्रार्थनाके बाद श्रोताओंके सामने जो प्रवचन दिये, खन्हें लगभग ४०० पृष्ठकी भिस पुस्तकमे अरुद्ध। किया गया है। जैसा कि पुस्तकका नाम सुझाता है, वह सचमच ही १० सिनम्बर १९४७ से ३० जनवरी. १९४८ तकके खनके दिल्ली निवासकी हायरी है । सब कोओ जानते हैं कि जिन घटनाओंके कारण देशमे जितनी हत्याओं हुआ, लाखों-करोड़ोंकी जायदाद वरवाद हुआ और अिससे भी ज्यादा नैतिक और आध्यात्मक मृत्यकी चीजोंका नाग हुआ, क्षनसे गाधीबीको अपार दु ख हुआ था । गाधीनीने अपने दिलमे जिस सर्यकर व्ययाका अनुसव किया और हम लोगोंके जोवन और व्यवहारमे अिन्सानियतके भूँचे असूलोंको फिरसे कायम करनेके लिओ मन्त्रप्यकी शक्तिसे वाहर जो मेहनत की, असकी कुछ झाँकी हमें अस प्रस्तकमें मिलती है । जैसा कि गांधीजीके सब लेखों और भाषणोंमें आम तौरपर पाया जाता है. सिस पुस्तकमें अिकड्रे किये गये प्रवचनोंमें खन्होंने अनेक क्षेत्रोंके अनेक विषयोंकी चर्चा की है । छेक्नि अनकी सबसे ज्यादा न्यान खींचनेवाली और महत्वपूर्ण वार्ते वे हैं, जो खुन्होंने हिन्दुस्तानकी जनताके अलग अलग भागोंमे. खासकर हिन्दुओं, सिक्खों और मुसलमानोंने गान्ति और मेल मिलाप कायम करनेके वारेगे कही हैं। यह हकीकत हमारे जीवन और कामकी दुख मरी टीका है कि गाधीजीने वो मकसद अपने सामने रखा, खुसे हासिल करनेके वदछे खुन्हें अपनी जान देनी पड़ी । अस पुस्तकको पढनेसे यह साफ माल्य होता है कि खरकी कोशिशोंसे कौमी अकता कायम न की जा सके. तो खन्हें जीवनमें कोओ रस नहीं रह गया था। पिछली ३० जनवरीको जो करुण घटना घटी. झसकी पूर्व सूचना देनेवाले निराशाके

स्वर भी हमें गाधीजीके प्रवचनोंमेंसे निरुठते चुनाओं हेते हैं। सत्य और अहिंसा बहुतसे असे तरीकोंसे काम करते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सरते। और यह संभव है कि गाधीजी अपने जीवनमें जो चम्त्कार न दर सकें, वह अपने बिठदानके द्वारा वे अब कर सकें। मुझे पक्जा निर्दान है कि जिस गामित और नेलके लिओ अन्होंने अपना जीवन खर्च किया और अन्तमें अपनी जान दी, सुस शान्ति और मेलको फिरसे अिम हेजनं कावन, करनेमें यह पुस्तक सुपयोगी साबित होगी।

28-3-86

राजेन्द्रप्रसाद

# विषय-सूची

|          | प्रकाशकका निवेद             | न                                     |   | ą              |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
|          | प्रस्तावना                  | राजेन्द्रप्रसाद                       |   | ų              |
| प्रकृत्ण | -74.47.4                    | तारीख                                 |   | <b>पृष्ठ</b>   |
| 8        |                             | १०-९-१४७                              |   | ₹–७            |
| ,        | मुदींका शहर ३               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   | , ,            |
|          | इरणार्थियों ना सह           | ing X                                 |   | Q.             |
|          | सच्चा विक्व ६               |                                       |   | <i>y</i>       |
| ₹        |                             | ?? <b>~</b> ?~'2'9                    |   | ७–१०           |
| •        | सरहदी स्वेकी र              | • • •                                 |   | -              |
|          |                             | न छोटा भाभी है                        | 6 |                |
|          | बीती बार्ते मूल             |                                       |   |                |
|          | राष्ट्रीय स्वयंसेवर         |                                       |   |                |
| ર        | . <b>.</b>                  | १ <b>३-</b> ९-*४७                     |   | ?? <b>-</b> ?३ |
|          | सरकारपर भरोसा               | रिखिये ११                             |   |                |
|          | सगवान सवका                  | (सकहै ११                              |   |                |
|          | टोनों खुपनिवेशों            |                                       |   |                |
|          | आसफअली साहर                 | व १३                                  |   |                |
| 8        |                             | १४ <b>-९-</b> ¹४७                     |   | 98-8A          |
|          | हमारा पतन १४                | •                                     |   |                |
|          | <b>गरणार्थी केन्पों</b> र्क | ो सफाओ १४                             |   |                |
|          | सरकारों और ज                | नताका फर्ज १५                         |   |                |
| ષ્       |                             | <i>}v-9</i> -980                      |   | <b>१६−</b> १७  |
|          | <b>आ</b> त्म्-विचार १६      |                                       |   |                |
|          | अपनी सरकारपर                | भरोमा रखिये १७                        |   |                |
| ₹.       |                             | <i>\$a-3-</i> 380                     |   | १८–२१          |
|          | जबरदस्ती नहीं प             | 96                                    |   |                |
|          | गुस्सेको दवाञ्चिये          |                                       |   |                |
|          | मजदूरोंका फर्ज              | २१                                    |   |                |

| <b>१८-</b> ९-'४७                                               | २१-२३         |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| प्रार्थेना अखण्ड है २१                                         |               |
| गजेन्द्रमोक्ष २९                                               |               |
| दिल्लीके बाद पजाव २२                                           |               |
| फ्रौज और पुळिसका फर्च २२                                       |               |
| १९१-१७                                                         | <b>२३</b> –२४ |
| <b>वार्तोको वढाचढाक्र मत क्</b> हो २३                          |               |
| <b>८</b> बहादुर और निडर वनो २३                                 |               |
| र <b>्-</b> ८०-९-१८७                                           | २५-२८         |
| भगवान डर भगाता है २५                                           |               |
| भल्पसख्यकाँकी हिफाजत २६                                        |               |
| माओ दुरमन वन गये <sup>३</sup> २६                               |               |
| शरणार्थी २६                                                    |               |
| मुसलमानोंकी वफादारी जरूरी है २७                                |               |
| 28-6-180                                                       | २८–३०         |
| ञेतराज करनेवाळेका मान रखा गया २८                               |               |
| विना फलका पेक सूख जाता है २९                                   |               |
| अपने घरोंमें ही रहो २९                                         |               |
| सरकार स्तीभा कव दे ? ३०                                        |               |
| ?? = =================================                         | ३१-३४         |
| भेतराज श्रुठानेशालीका फर्ज ३१                                  |               |
| ख्रम्दा रवादारी ३१<br>अगर हिन्दुस्तान फर्जको भूळता है ३२       |               |
| वगर छन्द्रस्तान फक्का मूलता ह ३२<br>विना लामिसेन्सके हथियार ३३ |               |
| ।वना स्थानवन्त्रक हाययार ३३<br>बहुमतका फर्च ३३                 |               |
| पश्चमतर। नाम ३२<br>१२ २३९१४७                                   | <i>₹8−</i> ₹€ |
| खुला अिक्सर ३४                                                 | 40-41         |
| शानके रत्न ३५                                                  |               |
| वहादुरीसे मरनेकी कला ३५                                        |               |
| शरणार्थियोंके लिओ घर ३६                                        |               |
|                                                                |               |

| १३          | <b>২</b> ৪–৫–¹৪७                              | ३७-३८            |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|
|             | हिन्दुस्तानकी कमजोर नात ३७                    |                  |
|             | सरकारींको अक मौका दो ३०                       |                  |
|             | जूनागढ़ ३८                                    |                  |
| <b>\$8</b>  | <i>२५-९-</i> '8७                              | ३९–४१            |
|             | सघ सरकारका फर्ज ३९                            |                  |
| 1           | धर्मकी जीत ३९                                 |                  |
|             | दगावाजीकी सजा ४० ,                            |                  |
|             | पुलिस और फौजका फर्न ४०                        |                  |
|             | लपटोंको कैसे बुझाया जाय? ४१ ।                 |                  |
| <b>\$4.</b> | ~<br><b>२६~</b> ९~'४७                         | 88-88            |
|             | यन्य साहव ४१                                  |                  |
|             | गाधीनीकी अभिलाषा ४२                           |                  |
|             | अर्भकी वात ४२                                 |                  |
|             | अन्याय नहीं सहना चाहिये ४३                    |                  |
|             | ।हिन्दू ही हिन्दू धर्मको बरबाट कर समते हैं ४३ |                  |
| 6.4         | सत्यकी ही जय होती है ४४                       | NV- NA           |
| 94          | ₹७- <b>९</b> -18७ •                           | ४५-४८            |
|             | राम ही सबसे बड़ा वैद्य है ४५                  |                  |
| ,           | यन्य साहबकी याद ४६                            |                  |
|             | क्या यह भारी भूल है। ४६                       |                  |
|             | भयंतर गैररबादारी और दस्तन्दानी ४७             |                  |
|             | मेरी श्रद्धा कमजोर हो गभी है? ४७              |                  |
| १७          | <b>२८–९~</b> '४७                              | ४९-५२            |
| _           | मि॰ वर्चिलका अविवेक ४९                        | _                |
| १८          | <b>२९९-</b> '४७                               | ५२-५३            |
|             | भाअीके ख्नजा नतीजा ५२                         |                  |
| १९          | ₹0- <b>6</b> -,80                             | <i>પેક્ર~વેવ</i> |
|             | सरकारका फर्च ५४                               |                  |
|             | भेक व्यक्तिकी ताकत ५५                         |                  |
|             | हिन्दस्तानी संसलमान ५५                        |                  |

| २०           | <i>\$</i> —?0—*29                    | ne-n'd        |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
|              | सेवाक्त विभाल क्षेत्र ५६             |               |
|              | चान्तिकी शर्ते ५६                    |               |
|              | बद्दा सच्चा भिलान नहीं है ५७         |               |
|              | मुसल्मान दोस्तोंके तार ५८            |               |
|              | बुडादेली और जंगलीयनकी हद ५८          |               |
| ર્ૄ.         | 2~fo=189                             | ५९–६१         |
| * 1.         | तिक्स गुरुओंदा नन्देश ५९             |               |
|              | किरपाणका सही खुपयोग ६०               |               |
|              | वरसगाँठकी वदासियाँ ६०                |               |
| २२.          | ₹ <b>-</b> १० <b>-</b> '89           | ६१–६४         |
|              | सब झेन्स्से दोषी हैं ६१              |               |
|              | सत्यानह और दुरामह ६१                 |               |
|              | अच्छा कान खुद अपना आशीर्वाद है ६२    |               |
|              | छात्रनियोंने संपाओका काम ६२          |               |
|              | भेन पाषीची दोस्तकी सलाह ६३           |               |
| ₹₹.          | 8-60-80                              | <b>६</b> ४-६६ |
|              | क्रम्बर्लेके किञे अपील ६४            |               |
| २४           | <i>γ</i> −{ο-'8∌                     | <b>६६-</b> ६८ |
|              | मेरी चीनारी ६६                       |               |
|              | नेक अर्तगत चुन्नाव ६६                |               |
|              | नि॰ चर्चित्रका दूसरा भाषण ६७         |               |
| ₹ <b>%</b> _ | £~9°-183                             | <b>६९</b> –७३ |
|              | अनाजकी समस्या ६९                     |               |
|              | स्वावसम्बन ६९                        |               |
|              | विदेशी सददका सतलव ७०                 |               |
|              | केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण ७१      |               |
|              | भनाजकी वनीका किस तरह सामना किया जाय? | ৩৭            |
|              | मेतिहेण्य दुनेनही सलाह ७२            |               |
|              |                                      |               |

| २६, | <i>e</i> =₹°−°\$                             | \$      |
|-----|----------------------------------------------|---------|
|     | ज्यादा कम्बर्लोके लिओ अपील ७३                |         |
|     | काग्रेमके चिद्धान्तोंके प्रति सच्चे रहिये ७३ |         |
|     | अनाजका कण्ट्रोल ७४                           |         |
|     | वजीरोंको चेतावनी ७४                          |         |
|     | रामराजका रहस्य ७५                            |         |
| २७. | c-90-180                                     | ७६-७८   |
|     | पैसोंके वजाय कम्बल दीजिये ७६                 |         |
|     | वहादुरोंकी अहिंसा ७६                         |         |
|     | <del>अ</del> खवारीं  कर्ज ७७                 |         |
| ~   | मौज और पुलिसका फर्न ७८                       |         |
| २८, | <b>९-</b> १०'-४७                             | ७९-८०   |
|     | जल्दी ऋन्यल दीजिये ७९                        |         |
|     | ञान्तिसे सुनना ही <sub>,</sub> नाफी नहीं ७९  |         |
|     | पाकिस्तानके अन्पमतवाछे ७९                    |         |
| २९. | ₹0 <b>−</b> ₹0 <b>−</b> 18७                  | ८१-८२   |
|     | और वस्वल मिले ८१                             |         |
|     | खाने जीर कपडेकी तंगी ८१                      |         |
| ₹∘. | ११-१०- <sup>1</sup> 8७                       | ८३-८५   |
|     | चरसा जयन्ति ८३                               |         |
|     | इरिजनोंके लिओ बिल्ले ८३                      |         |
|     | दशहरा और वकर औद ८४                           |         |
|     | दक्षिण अभीषारा मत्यात्रह ८४                  |         |
| ₹१. | \$2-90-189                                   | 4 CA-CE |
|     | शरणार्थियोंके वारेमें टो दातें ८५            |         |
| ३२  |                                              | ८६–८८   |
| 20  | शरणवियोंसे ८६                                |         |
| ₹₹. | १४-१०-'४७<br>सेक अच्छी मिसाल ८९              | ८९–९१   |
|     | सक्त वोस्तोंसे वातचीत ८९                     |         |
|     | क्षित्र भारताच मातमात ८३                     |         |

|     | सरकारको क्मजोर न बनाअिये ९०            |                  |
|-----|----------------------------------------|------------------|
|     | अपने ही दोप देखिये ९०                  |                  |
| ₹8. | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ९१-९३            |
|     | सुनहरे काम करो ९१                      | •                |
|     | हिन्दी या हिन्दुस्तानी <sup>2</sup> ९२ | `                |
| ३५  | ? <b>६</b> ~?०~'&э                     | 93-40            |
|     | मैस्रका खुदाहरण ९३                     |                  |
|     | भच्छा बरताव ९४                         |                  |
|     | राजसेवकोंसे अपेक्षा ९४                 |                  |
|     | पूरवी पाकिस्तानके अल्पनतवाले ९५        |                  |
| ३६  | ?s-?o-'8s                              | ९६-५८            |
|     | समसे वड़ा जिलाज ९६                     |                  |
|     | कम्बल ९७                               |                  |
|     | कण्ड्रेल हटा दिना जाय ९७               |                  |
|     | दक्षिग अम्मीकाका सन्याप्रह ९७          |                  |
| ३७  | ey09-57                                | 99-909           |
|     | कुरज़ेनके लिंभे कम्बल मेजे गये ९९      |                  |
|     | राष्ट्रभाषा ९९                         |                  |
| રૂદ | \$9-90-123                             | 809-908          |
|     | क्या यह स्वराज है? १०१                 | 1-1 1-4          |
|     | नेक्मात्र रास्ता १०३                   |                  |
| ३९  | e4 -0?-05                              | १०४-१०६          |
|     | क्या यह आखिरी गुनाह है १ १०४           | 105-104          |
|     | सीर ज्यादा कम्बल आये ९०५               |                  |
|     | मेक खुला खत १०५                        |                  |
| 80  | es:-07-99                              | ₹0 <b>६</b> −१0८ |
|     | दूसरा गुनाह १०६                        | 124-100          |
|     | कानूनमें दस्तन्दाजी ठीक नहीं १०७       |                  |
|     | • '                                    |                  |

| <b>ષ્ટ</b> રે. | ₹ <b>₹</b> ~१०−°8७                          | 999-209          |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|
| •-             | भेक सुर्दू अववारका हिस्सा १०८               | , - 111          |
|                | रियामर्ते किथर ? १०९                        |                  |
|                | दगहरा और दक्र आंड ११०                       |                  |
| ¥₹.            | 23-90-183                                   | ? <b>??</b> –??3 |
|                | अपने दोस्तेकि साथ ठहरे हुओ गरणार्थियोंने ११ |                  |
|                | और दूछन छनाइ ११२                            | •                |
|                | वर्षाकी कोड निवारक कान्क्ररेन्स ११२         |                  |
| 83.            | >8−30−383                                   | ११५-११७          |
|                | क्षेप्सात लगन ११४                           | 110 11-          |
|                | अपनी भदा शुक्कल रचिये ११४                   |                  |
|                | कोररी समस्या १९५                            |                  |
| 65.            | 20-50-189                                   | ?9E-99%          |
|                | रिनीक वैदी १२६                              | 11, 11,          |
|                | ये क्लापें नहीं चाहिये १९६                  |                  |
|                | जैल दिमागी अम्पतालीं ना फाम दर्रे १९७       |                  |
|                | कैटिनों स्राप्त १९७                         |                  |
| 84             | २६ <b>-</b> १७ <b>-</b> '१७                 | 996-920          |
|                | दशारिम नगर ११८                              | ,,,,,            |
|                | पास्तारधी परमात्र ११९                       |                  |
|                | पन्यभाने अस्टित्या स्थ ११९                  |                  |
|                | गामग गालाम ! ५२०                            |                  |
| ¥Ç             | = 2-1,0-1,5                                 | \$20-F22         |
|                | प्रेन्से छित्रे सन्तर क्षिण का गा है। १००   | • •              |
|                | नेराव पास विस्तानी शाहर १६९                 |                  |
|                | रागरंगीम भागे ५२२                           |                  |
| Yo             | 67-37-5                                     | ******           |
|                | ेरियार समित्र का एक ५०३                     |                  |
|                | का मिल्ले रिवारी ५०३                        |                  |
|                | हिन कि मा सन् भारत है भार                   |                  |

| ¥6.         | 20,-20-183                         | فيؤسمين    |
|-------------|------------------------------------|------------|
| 40,         | दिनीवरुमार राग १२५                 |            |
|             | कारमीरिन मुसीनर्ते १२%             |            |
| <b>૪</b> ૧, | ₹0-१0-'83                          | 3-3-3-5    |
| 971         | भहिंसाका राम १२७                   |            |
| 40          | \$ ? ? 23                          | 324-636    |
|             | आदर्श यरतान १२९                    |            |
|             | मनमन्दिर ५२९                       |            |
|             | अमीर और गरीत्र ५३०                 |            |
|             | उत्रत धर्मे बरलना दुस ६ १३०        |            |
| 49.         | १-११-१३                            | \$3 s= {33 |
|             | भगवान्त घर १३१                     |            |
|             | शेख अञ्डुटा १३२                    |            |
|             | कुरुह्मेत्रके शरणार्थी ५३२         |            |
| 47.         | ź~63~,ñ9                           | 635-237    |
|             | पूरा महयोग जहरी है ५३३             |            |
|             | समयरा तराजा १३५                    |            |
|             | आजाद हिन्द फीजरे अफगर १३५          |            |
|             | पाकिस्तान बढावा दे रहा है १३६      |            |
| 4રૂ         | 3-66-152                           | 63%-680    |
|             | साम्प्रदायिकताचा जहर १३८           |            |
|             | अनातका कण्ड्रील हटा दो १३८         |            |
|             | क्ण्ड्रेल घुराभी पैदा दग्ता है १३९ |            |
|             | मनुभवी लोगोंकी सलाह १४०            |            |
|             | लोकशाही और विश्वास १४०             |            |
| 48          | 8-66-180                           | \$56−£4€   |
|             | गुस्सेकी खुपज १४१                  |            |
|             | आधा सब यनाम झूठ १४२                |            |
|             | ख्यहाल निराधित १४३                 |            |
|             | दिल्लीमें मेरा फर्च १४३            |            |

द्मरे अिलजामींका जवाव १४४ सअरोंकी कतल १४५ क्या पाकिस्तान मजहबी राज है ? १४५ मबेशियोंके साथ वरताव १४५ **4-**99-186 १४६-१५० цų हरिजनोंकी कामके लायक वननेकी योग्यता १४६ गाकाहार कैसे फैलाया जाय ? १४७ अपने घरोंने जमे रही १४८ अहिंसामें पक्का विश्वास १४८ योग्य आदमीकी तारीफ करनी ही चाहिये १४९ **ā−**११–¹8७ १५१-१५३ 48 तोई। नरोड़ी हुआ वार्ते १५१ कण्टोल हटा दिये जायँ १५१ खादी बनाम मिलका कपड़ा १५२ to g v-66-180 १५४–१५६ टेहर गाँवका दौरा १५४ ओक सबक १५४ गरणार्थियों को सलाह १५५ ८-११-<sup>1</sup>8७ 46 १५६-१५९ सिक्ख वर्मभंथोंके हिस्से मी पढे जायँ १५६ रुओकी गाँठोंके छिञ्जे सपील १५७ खादीकी पैदावार १५० स्वावलम्बन और सहयोग १५८ दयाकी देवी १५८ **९-**११–७७ 40. १६०-१६३ दीवाली न मनाओ जाय १६० विदेशी वस्तियोंकी आजादी १६२ ٤o. १०-११-४७ १६३-१६६ भगवानके सेवक वनो १६३ पानीपतका सुआञिना १६४ डॉ॰ गोपीचन्द १६५

|              | • •                                        |                            |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>६</b> १.  | <i>११-११-</i> °80                          | १६६-१६९                    |
|              | जूनागढ १६६                                 |                            |
|              | यूतियनमें प्रवेश १६७                       |                            |
|              | कास्मीर और हैदराबाद १६९                    |                            |
|              | कार्नीरका विभाजन <sup>3</sup> १६९          |                            |
| ६२           | १२-११- <i>४७</i>                           | १७०-१७२                    |
|              | दीवालीका सुत्सव १७०                        |                            |
|              | सच्ची रोशनी १७०                            |                            |
|              | ज <b>ल्मी का</b> दनीर १७१                  |                            |
|              | नफ़रत और क्रक निकाल चीजिये १७१             |                            |
| ६३           | <i>१३–११–</i> ′8७                          | १७२-१७५                    |
|              | विक्रम स्वत १७२                            |                            |
|              | बुरी ताकतोंको जीतो १७२                     |                            |
|              | कांग्रेस खुस्लपर डटी रहेगी १७३             |                            |
|              | धर्ममें दवावकी गुंजाशिश नहीं १७३           |                            |
|              | कांप्रेस महासमितिकी वैठक १७४               |                            |
| €8           | 68-66-180                                  | \$09-90E                   |
|              | रामनाम् सबसे वदा है १५५                    |                            |
|              | शरणार्थियोंका लौटना १७६                    |                            |
| Ę <b>ų</b> , | <i>१५-११-</i> '80                          | \$ <b>09</b> ~ <b>00</b> 9 |
|              | राष्ट्रका पिता १ १७७                       |                            |
|              | <b>क</b> ण्ट्रोल तुकसान देह हैं १७७        |                            |
| इ६           | <b>१६-११-</b> '8७                          | १७८-१८१                    |
|              | भगवानको पाना १७८                           |                            |
|              | रामपुर स्टेड तब और अब १७९                  |                            |
|              | सत्याप्रह — सबसे वदा हथियार १७९            | `                          |
|              | ' सत्यात्रहका अर्थ १८०                     |                            |
|              | मफीकाके वारेमें हिन्दू मुस्लिम अेक हैं १८० |                            |
| ēβ           | <i>₹७−₹१</i> −³8 <i>७</i>                  | १८२-१८५                    |
|              | हिन्दुस्तान और दक्षिण अफ्रीका १८२          |                            |
|              | राष्ट्रसमृह्में हिन्दुस्तान १८२            |                            |
|              |                                            |                            |

रंगद्वेष १८३ अन्सान जैसा सोचता है वैसा बनता है १८४ जनताकी आवाज १८४ 96-99-180 208-906 ٤ć अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्ताव १८६ हिन्द् मुस्लिमोंके आपसी सम्बन्ध १८६ पानीपतके मुसलमानोंका मामला १८६ कण्टोल इटने पर लोगोंसे अपेक्षा १८७ ६९ 99-99-180 १८८-१९३ शर्मनाक दश्य १८८ सिक्खोंके दोष १८९ किरपाण १९० फौज और पुलिस १९१ शेखानीकी क़रवानी १९२ फल और दोस्ती १९३ २०-११-१४७ १९४–१९७ too. अब असहयोगकी जरूरत नहीं १९४ ओखला छावनीका मुआक्षिना १९४ अफसरोंके वारेमें १९५ शरणायियोंकी बददियानती १९५ हिन्दुस्तानके मवेशी १९६ गोशालाओं हा अिन्तजाम १९७ २१-११-'१७ ७१ १९८–२०२ हिन्दुस्तानकी डेरियाँ १९८ वछड़ों हा वध १९८ सतीशबाबुका प्रन्य १९९ 'हिन्दू' और 'हिन्दुत्व' १९९ आम छावनियाँ २०० अधर्मका काम २००

रोमन कैयोलिकों पर जल्म २०१

φ<del>2</del>.

25-55-180

२०३-२०६

सोनीपतके जीसाजी २०३ जैसे को तैसा १२०३ सही वरतावकी अपील २०४ शरणाधियोंके बीच सहयोग २०४ सरकारकी दुविधा २०५ ज्यापारियोंसे अपील २०६

σ**3**.

55-66-180

२०६-२०८

प्रार्थनामें शान्ति २०६ सनयसे वाहर २०६ हिंसा ठीक नहीं २०७ हरिजनों पर जुल्म २०७

-98

58-55-18a

206-283

रचनात्मक कामकी जरूरत २०८ सबसे ताजा भ्रगडा २०९ किरपाण और क्षसका अर्थ २१० द्वरा सुझाव २१२ पाकिस्तानके द्वरे काम २१२

७७

54-56-180

२१३-२१५

शरणार्थी या दु सी<sup>2</sup> २१३ मुसलमार्नोके घरोंपर कब्जा न किया जाय २१३ श्रुचित माँग २१४ लौटनेकी शर्त २१५

95

28-99-35

294-290

वेबुनिगर श्रिकजाम २१५ मगायी हुयी औरतें २१६ फख्व काटनेमें मदद देनेवाले २१६ किसानन्तज २१७

23-66-189 99. २१८--२२० कोश्री बात नामुमकिन नहीं २१८ शेरे-काझ्मीर २१८ सच है, तो भयानक है २१९ २८-११-18७ २२०--२२३ 94. ग्रुरु नानकका जन्म-दिन २२० व्यापारमें साम्प्रदायिकता नहीं चाहिये २२१ सोमनाय मन्दिरका जीर्णोद्धार २२२ द्वराओं के छित्रे पैसा न दिया जाय २२२ काठियाबाड शान्त है २२३ 26-55-55 90 355-256 दिल्लीमें शरावखोरी २२३ मस्जिदोंका नुकसान २२४ भगाओ हुओ लडकियाँ २२४ कण्डोल २२४ बौककी चीजोंपर टैक्स लगाया नाय २२५ होम गार्ट २२५ 20-99-189 60. २२६-२२९ धामन लाओये २२६ काठियाबाह्रसे तार २२६ हिन्दू महासभा और आर॰ अस॰ अस॰से अपील २२८ मस्जिदोंने मूर्तियाँ २२८ 69. 84-53-9 २३०-२३३ 'अगर' का अिस्तेमाल क्यों करते हैं? २३० सन्चे वनिये २३१ सत्यनी योज २३२ 5-65-80 722-736 ८२ पानीपतका दौरा २३३ दो मंत्री २३३

शरणार्थियोंकी शिकायतें २३५

| ૮રે | <b>⋨</b> ~{>~{}                    | <b>२३६</b> −२३९ |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| _   | वादोंकी सहसियत २३६                 |                 |
|     | निंघके इरिजन २३७                   |                 |
|     | क्ति कठियावाहके वारेमें २३८        |                 |
|     | दक्षिण अर्म्यकाके दिन्दुस्तानी २३८ |                 |
| 85  | e9'==7 <u>-</u> 2                  | 252-285         |
|     | विदेशोर्ने प्रचार क्यं। १४०        |                 |
|     | अर्च्छा सबर २४०                    |                 |
|     | साम्प्रदायिक व्यापारी मण्डल २४१    |                 |
|     | वमोके प्रधानमर्त्रा २४२            |                 |
| ሪዒ. | ~-65-153                           | 285-386         |
|     | मुस्ततमानींका सीटना २४३            |                 |
|     | कप्ट्रोल २४५                       |                 |
| ८६  | 68,-62-3                           | 2 \$3-250       |
|     | सच्चे पदोसी बननेकी क्षतं २४७       |                 |
| ૯૭  | 67,70                              | >56-50g         |
|     | मगाओं हुनी नौरते २४९               |                 |
| 22  | e8'-59-3                           | 345-248         |
|     | मुस्लिम सस्याकी चेनावनी २५१        |                 |
|     | सिंघके दुसभरे पत्र २५९             |                 |
|     | फिर कण्डोलके वारेमें २५२           |                 |
| ሪዓ  | काट्रोठ हटानेका मतल्य २५३          | _               |
| ••  | ९१२-'४७<br>वानु-गरिवर्तन २५४       | 348-34£         |
|     | च्नसे बदतर २५५                     |                 |
|     | कस्त्रवा-इस्टकी बहनोंसे २५५        |                 |
| ९०  | \$0-\$5-89                         | ₹- <b>₹</b> 46  |
|     | चरखेका अर्थ २५६                    | 434-420         |
|     | चरबा और साम्प्रदायिक मेल २५८       |                 |
|     | जियों और जीने दो २५८               |                 |
|     |                                    |                 |

|             | · •                                 |         |
|-------------|-------------------------------------|---------|
| <b>९</b> १. | ??-? <b>?-</b> '8७                  | २५९-२६९ |
|             | कुरानकी आयत २५९                     |         |
|             | सुस्लिम शान्त्रि-मिशनकी गारण्टी २६० |         |
| ९२          | <i>१२-१२-</i> '४ <i>७</i>           | २६१–२६३ |
|             | <b>गरणार्थियोंकी तक्</b> लीफें २६१  |         |
|             | द्सरा पहल् २६२                      |         |
|             | क्लकत्तेज्ञ हुल्लड २६३              |         |
| ८३          | १३-१२- ४७                           | २६४–२६६ |
|             | चरखेका सन्देश २६४                   |         |
| 98.         | <b>?</b> %~?₹~¹%%                   | २६७–२६८ |
|             | भेक दोस्ताना काम २६७                |         |
|             | नभी तालीम २६७                       |         |
| ९५.         | <i>\$4~65~</i> ,80                  | २६९–२७३ |
|             | शर्मनाक नाफरमानी २६९                |         |
|             | अन्वाधुन्धी और रिखतखोरी २६९         |         |
|             | भारवासन निरी चालाकी है २७०          |         |
|             | विश्वाससे विश्वास पैदा होता है २७१  |         |
|             | <b>बर ठीक नहीं</b> २७२              |         |
|             | अखण्ड हिन्दुस्तानका नागरिक २७२      |         |
| ۹٤.         | १६-१२- <sup>1</sup> 8७              | २७३–२७५ |
|             | अकुश ह्टानेका नतीजा २७३             |         |
|             | तनखाहें और सिविल सर्विस २७४         |         |
| 90          | <i>१७-१२-</i> *४७                   | २७६–२७८ |
| ′           | जवरदस्तीसे कव्जा २७६                |         |
|             | मीठी वार्ते २७६                     |         |
|             | स्रीटनेकी शर्ते २७७                 |         |
|             | पूर्व अमीकाके हिन्दुस्तानी २७७ 📩    |         |
| ९८          | १८-१२-१४७                           | २७९–२८२ |
|             | श्रमसे भरी दलील २७९                 |         |
|             | निरा अज्ञान २८०                     |         |
|             | अधर्मे २८१५                         |         |

| 99.         | <i>१९-१२-</i> ¹४७                               | २८२–२८४              |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| •           | जसरा गाँवका दौरा २८२                            |                      |
|             | कीमर्ते और अकुशका हटना २८३                      |                      |
|             | पेट्रोलपर अकुश २८३                              |                      |
|             | मिश्रसाद २८४                                    |                      |
| goo.        | ₹0 <b>−</b> {₹ <b>−</b> ³8७                     | <b>२८५–२८७</b>       |
|             | वुजदिसी छोड़ दो २८५                             |                      |
|             | मामोद्योग २८६                                   | •                    |
|             | पूँजी और मेहनत २८६                              |                      |
| 909.        | 27-92-180                                       | २८७ <del>-२</del> ९१ |
|             | धार्मिक स्थलोंको विगाडा न जाय २८७               |                      |
|             | यूनियनके मुसलमानोंका फर्ज २८८                   |                      |
|             | काग्रेसके वन जािक्ये २८९                        |                      |
| १०२.        | -<br>- ?₹~??~°8७                                | २९१–२९३              |
|             | प्रार्थनाका सम्य २९१                            |                      |
|             | वहावलपुरके गैरमुस्लिम २९१                       |                      |
|             | पाकिस्तानके शरणार्थी २९२<br>नोआखाळीकी स्तवर २९२ |                      |
| <b>१०३.</b> | 58~65~380<br>नालाह्यालाचा स्ववंद ६२६            | २९३-२९५              |
| • •         | क्या वह अहिंसा भी ३ २९३                         | 444                  |
|             | ग्रस्मा ठीक नहीं २९४                            |                      |
|             | किस्मसकी वधाअियाँ २९४                           |                      |
| १०४         | 54-65-180                                       | २९६-२९८              |
|             | कास्मीरका सवाल २९६                              | (1)                  |
|             | जम्मूकी घटना २९७                                |                      |
|             | पाकिस्तानका असिमान २९७                          |                      |
|             | गजनवीको फिरसे बुलाना २९८                        |                      |
| द्वेवस      | ₹६−१२–¹8७                                       | <b>२</b> ९९–३०१      |
|             | तिविया कॉलेज २९९                                |                      |
|             | भगार्भा हुसी औरत २९९                            |                      |
|             | सौदा नहीं ३०१                                   |                      |

₹0ξ. ₹७**~**१₹**~**³8७ 805-90€ विचार, वाणी और वर्मका मेल ३०१ पंचायतका फर्ज ३०२ मवेशीकी तरक्की ३०३ जमीनको क्षपजाम् बनाअये ३०३ आदर्श नागरिक बनिये ३०३ १०७ २८-१२-180 ३०४–३०६ खुछे मैदानमें सभावें ३०४ कण्डोलका हटना ३०४ 208 २९-१२-18७ 306-370 हकीम साहवकी यादगार ३०६ खुटेमें समार्के ३०६ फिर काश्मीर ३०७ रुपयोंकी पहुँच ३०९ अचरज भरा विरोध ३०९ युनियनके मुमलमानोंको सलाह ३०९ 700. **२०-१२-**¹४७ **३११-३**१२ आम जनताका निजाम ३११ वहावलपुरके हिन्दू और सिक्ख ३११ सिन्धमें गैरमस्लिम ३११ विठोवाका सन्दिर ३१२ वम्बक्षीमें रेशनिंग ३१२ 250 39-97-180 ₹१३-३१७ दिल बदछे विना न लौटें ३१३ गरणार्थियोंके लौटे विना सच्ची शान्ति नहीं ३९३ घरणार्थी और मेहनतकी रोटी ३१४ पूरी प्रायेनाका ब्रॉडकास्ट ३१५ बढाकर कहनेसे अपना ही मामला कमजोर ३१५ 288. 8-8-286 396-396 भात्माकी खुराक ३१६ हरिजन और शराब ३१६

|       | •                                           |                                         |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ११२   | <b>ラー</b> シー, ふく                            | 3 65-3 66                               |
|       | नोआखालीया टोप ३१८                           |                                         |
|       | भजन ३९८                                     |                                         |
|       | अविस्ताम हजदिलोकी नियामी है ३१८             |                                         |
| १९३   | \$9 <sup>-1</sup> 8%                        | 3 66-323                                |
| 115   | जान्ति अन्डरदी चींज है ३५९                  |                                         |
|       | वेज्य-जीवनका आदर्श ३००                      |                                         |
| 888   | 8-3-,8%                                     | 326-355                                 |
| • • • | लहासीमा सनलग २२५                            |                                         |
|       | बुजटिकीसे भी धुरा ३२२                       |                                         |
| ११५   | v-9-388                                     | 323-520                                 |
| ••    | सकुरा हटनेका नतीजा ३२३                      |                                         |
|       | सूनी और रेशमी कपदा ३२४                      |                                         |
|       | स्ती नपदा और मृत ३२४                        |                                         |
|       | पेट्रोलमा रैगर्निंग ३२५                     |                                         |
|       | क्पेडेमा कण्डील ३२७                         |                                         |
| ११६   | S-9-184                                     | ३०७-३२९                                 |
|       | यह टबाब बन्द होना चाहिये ३२७                |                                         |
|       | इइतालोंका रोग ३२८                           |                                         |
|       | सच्चा लोक-राज ३०८                           |                                         |
|       | <b>आवल्-जावकर्ने समतो</b> छ होना चाहिये ३२९ |                                         |
| ११७   | <i>₽</i> −\$−,5℃                            | ३३०-३३२                                 |
|       | गरुत सुपनास ३३०                             |                                         |
|       | विद्यार्थियोंकी ह्रस्ताल ३३०                |                                         |
|       | पाकिस्तानसे आये गरणाधियोंकी दिकायतें ३३०    |                                         |
|       | शरणार्घियोंका फर्ब ३३१                      |                                         |
| ,     | कराचीकी बारदाते ३३१                         |                                         |
| 994   |                                             | ३३२–३३५                                 |
|       | हरिजन और शराब ३३२                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|       | विद्यार्थियोंमें सर्व पार्टियाँ हैं २३२     |                                         |

|              | सत्याग्रह क्यों नहीं ? ३३३                          |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|              | यूनियनमें साम्प्रदायिकताको जगह नहीं ३३४             |                 |
| 1            | बहाबलपुरका डेपुटेशन ३३५                             |                 |
| र्११९.       | \$-9-18C                                            | ३३६–३३८         |
|              | बहादुरी और धीरजकी जरूरत २३६                         |                 |
|              | रहनेके घरोंकी समस्या ३३६                            |                 |
| •            | अेक गलतफहमी ३३७                                     |                 |
|              | विडला-भवनमें क्यों? ३३७                             |                 |
| •            | सफेदपोश छटेरे ३३८                                   |                 |
| <b>१२0.</b>  | 80-9-386                                            | ३३९–३४१         |
|              | अनुशासनकी जरूरत ३३९                                 |                 |
|              | वहावलपुरके भाजियोंसे ३३९                            |                 |
|              | भीरान और हिन्दुस्तान ३४०                            |                 |
| 420          | खुद निर्णय कीजिये ३४१                               | 55 7.15         |
| 356          | 38'-9-99                                            | ३४२–३४३         |
|              | प्रार्थना-सभामें ज्ञान्ति ३४२                       |                 |
|              | भान्त्रका खत ३४२                                    | i               |
|              | सव पार्टियोंसे अपील ३४३<br>आत्मघाती वृत्ति ३४३      |                 |
| <b>१</b> २२. |                                                     | <b>३</b> ४४–३४९ |
| 177.         | 286-9-98<br>                                        | 400-405         |
|              | सूपरी शान्ति वस नहीं ३४४ -<br>स्रुपवासका निर्णय ३४५ |                 |
|              | खुप्वासका । नणव २४%<br>हिन्दुस्तानके मानमे कमी ३४५  |                 |
|              | भीश्वर अकसात्र सलाहकार ३४६                          |                 |
|              | मृत्यु ही सुन्दर रिहासी ३४७                         |                 |
|              | अन्प्रके दो खत ३४७।                                 |                 |
|              | वहावलपुरवाले घीरज रखें ३४९                          |                 |
| १२३          | \$3-7-186                                           | <b>340–343</b>  |
| •            | बहावलपुरके शरणार्थी ३५०                             |                 |
|              | कौन गुनह्गार है <sup>2</sup> ३५०                    |                 |
|              | f                                                   |                 |
|              |                                                     |                 |

हिन्दू तिक्खोंका फर्क ३५२ दिल्लीकी जाँच ३५३ રૂપ્ય-રૂપ્ય 58-6-188 १२४ तारोंका डेर ३५४ पाक्सितानसे दो शब्द ३५५ मेरा सपना ३५६ ३५८-३६३ 28-9-180 १२५ मौत दु खोंचे छुटकारा दिलावी है ३५८ रला रलाक्र मारना ३५९ सरदार पटेल ३५९ क्षपवासका मनसद ३६१ झुबटे अर्थकी गुजाअिश नहीं ३६२ ३६३-३६६ 287-9-186 १२६. क्षीस्वरकी कृपा ३६३ सच्ची सद्भावना ३६३ सपनासका अच्छेसे अच्छा जवाव ३६५ इ६६–३६८ 28-9-09 १२७ मेरी जिन्दगी सगवानके हाथमें है ३६६ दिलकी सफाकी ३६७ पाकिस्तानसे दो शब्द ३६७ फाक्से में खुश हूँ ३६८ ३६९–३७४ 358 28-9-39 भागेका कान ३६९ खपवासका पारणा ३७२ प्रतिज्ञाकी भातमा ३७३ १२९ 28-9-28 ३७४~३७७ नुबारक्वाद और चिन्ता ३७४ चेतावनी ३७५ बहुत वहा काम सामने पड़ा है ३७६

₹₹0.

28--9-05

३७७-३७९

समझरार बनिये ३०७ प्रधानमंत्रीका श्रेष्ठ काम ३७८ कारमीरका प्रथ्न ३७९ ग्वालियर, भावनगर झीर काठियाबाइकी रियासते ३७९

**?**३१.

29-9-186

३८०-३८३

प्रार्थनामे यम ३८० हिन्दू अमेकी कुछेबा ३८० वम फॅरनेवाडेपर दया ३८९ बहावलपुर और सिंघ ३८२ गलत मुजायला ३८२

१३२.

28-9-186

३८३-३८५

पंजित नेहरूका खुदाहरण २८३ गरीबी लज्जाकी बात नहीं है ३८४ फिर ग्वालियर ३८४

1 859

23-9-°86

३८५-३८८

नेताजीका जन्म-दिन ३८५ सावधानीक्षी जहरत ३८६ मैम्ट्र, जुनागढ़ और मेरठ ३८६ गहारोमे केसे निपटा जाय ३८७

**738**.

28-9-186

**3**८८–३९०

कैदियों और मगाभी हुआ औरतोंकी अदला-बदली ३८८

₹३५.

२५-१-18८

३९०-३९३

दिल्हीमे पूर्ण गान्ति ३९०
महरोलीका क्षुर्स ३९०
"अब मुझे छोड़ दें" ३९९
मापावार प्रान्त ३९२
सीमा-क्रमीशनकी जरूरत नहीं ३९२

१३६

२**६−**१−*8*८

३९३–३९६

आजारी-दिन ३९३ कप्ट्रोलका हटना और यातायात ३९४ घूसकोरीका राक्षस ३९६

१३७

30-9-18C

३९७-४०१

मुसलमान और प्रार्थना-सभा ३९७ महरोजीना खर्म ३९७ सरहरी सूचेमें और ज्यादा हत्याकें ३९८ अजमेरके हरिजन ३९९ नीरपरके द सी ४००

१३८

30-6-108 206-802

बहावलपुरके दोस्तोंचे ४०१ राजधानीने कान्ति ४०१ दक्षिण अफ्रीकाका सलाग्रह ४०१ मैस्ट्रके मुसलमान ४०४ दाताओंचे दो सन्द ४०४

१३९

39-9-186

328-308

बहाबलपुरके लिओ बेपुटेशन ४०६ में खुनका सेवक हूँ ४०७ मेहनतची रोटी ४०९ किसान ४९० महासमें खुराज्ञी तभी ४९०

# दिल्ली – डायरी

## मुद्दीका शहर

आजकी सभामें कर्फ्युके कारण कम लोग आये थे, फिर मी गाधीजी मारी दिल्लीके लिओ बोले थे । अन्होंने कहा, जब में जहादरा पहुँचा, तो मेंने अपने स्वागतके लिओ आये हुओ सरदार पटेल. राजकमारी और दूसरे लोगोंको देखा । लेकिन मुझे सरदारके ओठोंपर हमेगाकी मुस्कराहर नहीं दिखाओं दी । क्षनका मसखरापन भी गायव था । रेळसे अतरकर में जिन प्रक्रियाको और जनतासे मिला अनके चेहरोंपर भी सरदार पटेलकी खुदासी दिखाओं दे रही थी। क्या हमेशा खुश दिखाओ देनेवाली दिल्ली आज अेकदम मुर्दोका शहर वन गभी है ? दूसरा अचरज भी मुझे देखना वदा था। जिस भंगी-वस्तीमें ठहरनेमें मुझे आनन्द होता था. वहाँ न छे जाकर मुझे विबलाओंके आलीगान महलमे ले जाया गया । अिसका कारण जानकर मुहे दु.ख हुआ। फिर भी श्रुस घरमें पहुँचकर मुहे खुशी हसी. जहाँ मे पहले अक्सर ठहरा करता था। मे भंगी-वस्तीके वाल्मीकि भाअियोंके बीच ठहरूं. या विबला-भवनमे ठहरूँ, दोनों जगह मै विबला भाअियोंका ही मेहमान बनता हूँ । अनके आदमी भंगी-बस्तीम भी पूरी लगनके साथ मेरी देखसाल करते हैं। अस फेरवदलका कारण सरदार नहीं हैं। वह वाल्मीकि-वस्तीमे मेरी हिफाजतके वारेमें किसी तरह हरनेकी कमजोरी कमी नहीं दिखा सक्ते । भगियोंके बीच रहकर मझे वही खशी होती है. हालाँ कि नभी दिल्लीकी कमेटीके कसरसे में झन धरोंमे तो नहीं रह सकता. जिनमें मंगी लोग मछलियोंकी तरह क्षेत्र साथ ठॅस दिये जाते हैं।

#### शरणार्थियोंका सवाल

मुक्ते विडला-भवनमें ठहरानेका कारण यह है कि भंगी-वस्तीनें जहाँ नै ठहरा दरता था, वहाँ भिस समय शरणार्थी लोग ठहराये गये हैं । अनुकी बरुरत मुझसे क्जी गुनी वही है । टेकिन हमारे यहाँ शरणार्थियोंका कोसी भी सवाल खड़ा हो, यह क्या अक राष्ट्रके नाते हमारे किये शरमधी बात नहीं है ? पण्डित नेहरू और सरदार पटेलके साथ कायदे आजन जिला. लियाकतअली साहव और दसरे पाकिस्तानी नेताओंने यह भैलान किया या कि हिन्दुस्तानी चैघ और पाकिस्तानमें अल्पनतवालोंके साथ वैसा ही बरताव किया जायगा. जैसा कि बहुनत-वालोंके माथ । क्या हर डोमिनियनके हाकिमोंने यह नीठी वात दुनियाकी हुश करनेके किंत्रे ही कही थी. या अिसका मतलब द्रानियाको यह दिखाना था कि हमारी कथनी और करनीमें कोओ फर्क नहीं है, और हन अपना वचन पूरा करनेके लिओ जान भी दे देंने ? अगर भैसा ही है, तो में पृष्टता हूँ कि हिन्दुओं, चिक्खों, गौरवभरे आमिलों सीर भार्भावन्टोंको अपना घर — पाकिस्तान — होडनेके टिझे क्यों मजबूर किया गया <sup>2</sup> क्वेटा, नवावशाह, और कराचीने क्या हुआ है ? परिचन पंजावनी दर्दमरी नहानियाँ, सनने और पदनेवालांके दिलांको तोड देती हैं । पाकिस्तान या हिन्द्रस्तानी सपके हाकिसोंके ठाचारी दिखाकर वह क्हनेसे काम नहीं क्लेगा कि यह सब गुण्डोंका काम है। अपने यहाँ रहनेवाळे छोगोंके कार्नोकी पूरी जिम्मेदारी अपने तिर छेना हर डोमिनियनका फर्न है। " झनका कान क्या और क्यों करनेजा नहीं, वल्कि 'करने जार मरने 'ना है।" अब वे नाम्रावदादके क़चल डालनेवाले बोसके नीचे चाहे या अनचाहे कोसी कान करनेके छिओ सजबूर नहीं किये जाते । आज वे आजाधीरे जो चाहें. कर सकते हैं । टेक्नि अगर शुन्हें भीनानदारींचे दुनियाके सामने अपना मुँह दिखाना है, तो अिसका मनल्य यह नहीं हो सरता कि अब दोनों डोमिनियनोंने कोसी कानून-नायदा रहेगा ही नहीं। क्या यानियनके मंत्री अपना दिवालियापन चाहिर करके दुनिनाके नामने बेगमीसे यह मंजूर कर होंगे कि दिल्हीके लोग या गरणायाँ खुर्सीसे कीर खुट होन्र क्वानुनको नहीं पालना चाहते ? मै तो मंत्रियोंसे यह आशा कहँगा कि वे लोगोंके पागलपनके सामने छुक्नेके वजाय छुनके पागलपनको दूर करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोंकी बाजी लगा देंगे।

सारे भाषणमे गाधीजीकी आवाज वहुत धीमी थी, फिर मी वे मुर्वेंके शहरकी तरह दिखाओं देनेवाली दिल्लीके अपने दौरेका वयान करते रहे । वयानके बीच झुन्होंने अेक जगह कहा, जिस मकानमें में रहता हूं, झुसमें भी फल या शाक-भाजी नहीं मिलती । क्या यह शरमकी बात नहीं है कि कुछ मुसलमानोंके मशीनगन या वन्द्क वगैरासे गोलीवार करनेके कारण सब्जीमण्डीमें शाक-भाजीका मिलना वन्द हो गया ? शहरके अपने दौरेमें मेंने यह बिकायत मुनी कि शरणार्थियोंको रेशन नहीं मिलता । जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक नहीं होता । जिसमें अगर दोष सरकारका है, तो झुतना ही दोष शरणार्थियोंका भी है, जिन्होंने जरूरी कामकाजको भी रोक दिया है । झुन्होंने यह क्यों नहीं समझा कि असा करके वे अपने आपको जुकसान पहुँचा रहे हैं ? अगर झुन्होंने अपनी तमाम सञ्ची बिकायतोंको दूर करनेके लिओ सरकारपर मरोसा किया होता और कायदा पालनेवाले नागरिकोंकी तरह बरताब किया होता, तो मै जानता हूँ, और झुन्हों भी जानना चाहिये, कि झुनकी ज्यादातर मुसीवतें दूरं हो जातीं ।

मै हुमायूँके मकवरेके पास मेवोंकी छावनीमें गया था। शुन्होंने मुझसे कहा कि हमें अलबर और भरतपुर रियासतोंसे निकाल दिया गया है। मुसलमान दोस्तोंने जो कुछ भेजा है, शुसके सिवा हमारे पास खानेकी कोओ चीज नहीं है। मै जानता हूँ कि मेव लोग वही जल्दी शुमाई जा सकते और गढ़वड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन शुसका यह अलाज नहीं है कि शुन्हों न चाहनेपर भी यहाँसे निकालकर पाकिस्तान भेज दिया जाय। शुसका सच्चा अिलाज तो यह है कि शुनके साथ अिन्सानोंका-सा वरताव किया जाय और शुनकी कमजोरियोंका किसी दूसरी बीमारीकी तरह अिलाज किया जाय।

असके बाद में जामिया मिलिया गया, जिसके बनानेमें मेरा बड़ा हाथ रहा है। डॉ॰ जाकिर हुसेन मेरे प्यारे दोस्त हैं। शुन्होंने सचमुच हु सके साथ मुझे अपने अनुभव चुनाये, ह्येकिन झुनके मनमें किसी तरहकी कड़वाहट नहीं थी । कुछ समय पहले अन्दे जालंधर जाना पड़ा था। अगर अेक तिक्ख केप्टन और रेलवेके अेक हिन्दू, प्रर्भचारीने समयपर वहाँ अनकी मदद न की होती. तो मुमलमान होनेके कस्रमें गुस्सेसे पागल वने सिक्खोंने खन्हें जानसे मार दिया होता । टॉ॰ जारिकर हुसेनने क्षिन दोनोंका अहसान मानते हुओ अपना यह अनुभन मुझे सुनाया । जरा खयाल तो कीजिये कि जिस राष्ट्रीय सस्थाको, जहां उसी हिन्दुओंने शिक्षा पाओं है, आज यह हर है कि कहीं गरसेसे भरे अरणार्थी और क्षुन्हें क्षुन्स्निनेवाले लोग क्षुसपर हमला न रर दें । मे आमिया मिलियाके भहातेमें किसी तरह ठहराये गये १००से ज्यादा शरणार्थियोंसे मिला । ,जब मैंने झनकी मुसीवतोंकी दर्दभरी फहानी मुनी, तो मेरा सिर गरमसे नीचा हो गया। अिसके वाद में दीवान हॉल, वेवल केंटीन और किन्सवेकी शरणार्थियोंकी छावनियोंमें गया । वहाँ में सिक्ख और हिन्दू शरणार्थियोंसे मिला । वे पंजायकी मेरी पिछली सेवाओंको अब तक भरे नहीं ये । लेकन जिन सारी छावनियोंने कुछ ग़रसे भरे चेहरे सी दियाओं दिये, निन्हें माफ किया जा सकता है । खन्होंने मुझे हिन्दुओंकी तरफ कठोरता दिखानेके छित्रे कोसते हुओ कहा, 'हम लोगोंकी तरह आपने मुसीवर्ते नहीं सही हैं । हमारी तरह आपके भाओ-बेटे और संगे-सम्बन्धी नहीं मारे गये हैं । हमारे जैसे आप दर दरके भिखारी नहीं बनाये गये हैं । भाप यह कहकर इमें कैसे धीरज वैधा सक्ते हैं कि आप दिल्लीमें भिसीलिओ ठहरे हैं कि हिन्दुस्तानकी राजधानीमें शान्ति और अमन कायम करनेमें मरसक मदद कर सकें 2' यह सच है कि मै मरे हुओ छोगोंको वापिस नहीं ला सकता । छेकिन मौत सारे प्राणियों — अन्मान, जानवरों वगैरा -- को भगवानकी दी हुआ देन है। फर्क सिर्फ समय और तरीकेका है। भिसलिंभे सही वरताव ही जीवनका सही रास्ता है, जो खरे जीने लायक और प्रन्दर बनाता है।

#### सच्चा सिक्ख

भाज दिनमें भेक सिक्ख दोस्त मुझसे मिछे थे। झुन्होंने कहा कि वे जन्मसे तो सिक्ख हैं, छेकिन प्रन्थसाहवकी दृष्टिसे वे सच्चे सिक्ख होनेका 'दावा नहीं कर सकते । मैंने अन भाअिसे पूछा कि आपकी नजरमें को आ भैसा सिक्ख है ? तो वे अक भी भैसा सिक्ख नहीं बता सके । तब मैंने नरमीसे कहा कि मै भैसा सिक्ख होनेका दावा करता हूँ । में प्रन्थसाहवके मानोंमें सच्चे सिक्खका जीवन वितानेकी को बिश कर रहा हूँ । अक समय था, जब ननकाना साहवमें सुझे सिक्खोंका सच्चा दोस्त कहा गया था । गुरु नानक मुसलमान और हिन्दूमें को आ मेद नहीं मानते थे । अनके लिओ सारी दुनिया अक थी । मेरा सनातन हिन्दू धर्मे लैसा ही है । सच्चा हिन्दू होनेके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हूँ । में हमेशा मुसलमानोंकी महान प्रार्थना गाता हूँ, जिममें कहा गया है कि खुदा अक है और वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता है ।

गाधीजीने सव शरणार्थियोसे कहा कि आप सचाओ और निडरतासे रहें और साथ ही किसीसे वैर या नंफरत न करें। आप गुस्सेमें विना सोचे-समझे नादानी भरे काम करके महेंगे दामों मिळी आजादीके सुनहळे सेवको फॅक न दें।

२

92-9-780

### सरहदी सुवेकी खुबरें

आज शामकी प्रार्थना-समामें अपना भाषण शुरः करते हुओ गाधीजीने कहा, सरहवी स्वेसे जो चिन्ता पैदा करनेवाली खबरें मिल रही हैं, खुनसे मुझे बहुत दु.ख होता है। मै खुस स्वेको अच्छी तरह जानता हूँ। हफ्तों मैंने खुस स्वेका दौरा किया है और मै खान भाजियोंके घरमें पूरी सलामतीसे रहा हूँ। जिमालेओ मुझे सरहदी स्वेक भूतपूर्व मंत्री श्री गिरधारीलाल पुरीका तार पदकर बेहद दु ख हुआ, जिसमें लिसा है कि खुन्हें और खुनकी पत्नीको (दोनों अच्छे कार्यकर्ती हैं) जल्दीसे जल्दी किसी सुरक्षित जगह हटा दिया जाय।

अैसी स्वरोंसे मेरा मिर शरमसे झुरु जाता है। आज जो मरकार वहाँ राज कर रही है झुसका और फार्यदे आजनारा यह टेरानेश फर्च है कि मुसलमानोंकी तरह बहुँकि सब हिन्दू और जिस्स नी पूरी तरह सुरक्षित रहें।

## ग्रस्ता पागलपनका छोटा भानी है

सरहरी स्वेनी इ समरी पटनाओंनी निन्दा करते हुओ गाधीनीन लोगोंको समझाया कि गुस्ना करनेसे कोओ नतीजा नहीं निकटेगा। गुस्नेने बदलेकी भावना पैदा होती है. और आज पड़तेशी भाउना ही यहीं की और दूसरी जगहरी मयसर घटनाओं के निजे जिम्मेदार हैं । दिल्ली ही घटनाओंका बदला परिचम पजार या मरहवी सुबेमें नेपूर मुसलमानों को क्या फायदा होगा. या परिचम पजान और सरहरी सुत्रेमें अपने माअियोंपर होनेवाले जुल्मोंका बदला इसरी जगह देनेसे हिन्दुओं और चिक्खोंको क्या मिलेगा व अगर अेक आदमी वा अेक गिरोह पागठ बन जाय, तो क्या समीको पागल उन जाना चाहिये ? मे हिन्दुओं और सिक्खोंको यह चेतावनी देता हूँ कि मारने, छुटने और आग लगानेके कार्मोंसे वे अपने ही धर्मोका नाम कर रहे हैं। मे धर्मका विधार्यी होनेका दावा करता हूँ । मैं जानता हुँ कि कोओ धर्म पागलपनकी सीख नहीं देता । यही बात जिस्लामके लिओ भी सन्न है । मैं मचसे प्रार्थना करता है कि आप अपने पागलपनके काम अन्दम बन्द कर दें। आप आगे आनेवाली पीटियोंको अपने बारेमें यह कहनेका मौका न दें कि आपने आजादीकी मीठी रोटी सो दी, क्योंकि आप शुरु पचा न सके। याद रिखये कि आपने अिस पागलपनको बन्द न किया, तो दुनियाकी - नजरोंमें हिन्द्रस्तानकी कोओ क्दर नहीं रह जायगी।

# वीती वार्ते भूल जानिये

में दुनियाकी सबसे सुन्दर मसजिद — जामा मसजिदमें गया था । वहीं सुरित्यम आभी-वहनोंको मुसीबतमे देखरर मुरे वसा दु.ख हुआ । मैंने दुखियोंको यह कहकर टावस वैंघानेने कोविश की कि हर जिन्सानको अेक-न-अेक रोख मरना ही है । मरे हुओ लोगोंके लिओ रोना बैकार है । अससे वे वापस नहीं आ जायेंगे । हर शहरीका यह फर्ज है कि वह अिस बहे देशके भविष्यको वचाये,। बहुतसे सुसलमान ट्रास्त रोजाना मुझसे मिलने आते हैं । अन्हें में यही सलाह देता हूँ कि वे अपनी हालतके बारेमें साफ-साफ बतायें । मुझे अनसे यह चुनकर दु.ख होता है कि दिल्ली या हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंमें सुसलमानोंकी जान खतरेंम हैं । अससे वहे दु.खकी बात और क्या हो मकती हैं ? आप लोगोंसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझ दूबेकी बातोंपर ध्यान दें, जिसने अपनी लम्बी जिन्दगीमें बहुतसे अनुभव किये हैं । मुझे अिस बातका पक्का विस्वास है कि बुराओका वदला बुराओसे चुकानेसे कोओ फायदा नहीं होता । भलाओके बदले मलाओ करना भी कोओ खूबी नहीं हैं । बुराओका वदला भलाओसे चुकाना ही सचा रास्ता है । कभी मुसलमान दोस्त दिल्लीमें शान्ति और अमन कायम करनेके काममें मदद पहुँचाना चाहते हैं । लेकिन आज तो दिल्लीमें खुनकी अमली सेवाओंसे फायदा अरुनान असंभव हैं ।

दिलपर गहरा असर डालनेवाले शब्दोंने गाधीजीने सिक्खों, हिन्दुओं और मुसलमानोंसे अपील की कि वे बीती हुआ वातोंको भूल जाय । वे अपनी मुसीवतोंका खयाल छोडकर आपसों दोस्तीका हाय वहाय बाय और गान्तिसे रहना तय कर लें । मुसलमानोंको हिन्दुस्तानी संघके नेम्बर होनेमें गर्व अनुभव करना चाहिये । अन्हें तिरंगेको जरूर सलामी देनी चाहिये । अगर वे अपने मजहवके प्रति वकादार हैं, तो अन्हें किसी हिन्दुकों अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिये । असी तरह हिन्दुओं और सिक्खोंको शान्ति-पसंद मुसलमानोंका अपने बीचमें स्वागत करना चाहिये । मुझसे कहा गया है कि यहाँके मुसलमानोंक पास हथियार हैं । अगर यह सच है, तो अन्हें वे हथियार दुरन्त यहाँकी सरकारको सौप देने चाहिये और सरकारको श्रीप होने खिलाफ कोभी कार्रवामी नहीं करनी चाहिये । हिन्दुओं और सिक्खोंको भी, अगर अनके पास हथियार हों, तो सरकारको सौप देने चाहिये । मैंने यह भी छुना है कि पश्चिम पंजावकी सरकार वहाँके मुसलमानोंको हथियार वाँट रही है । अगर यह सच है, तो बुरी वात है, और आगे जाकर अससे सुनकी ही वरवायी

होगी । यह काम आगेते वन्द होना चाहिये । क्हीं सी किसीके पास वगैर लायतेन्सका हथियार नहीं रहना चाहिये ।

आप लोगोंसे मेरी विनती है कि आप जल्बी-से-जल्बी दिल्लीमें शान्ति कायन करें, ताकि में पूर्व और परिचम पंजाब जानेके लिसे खाना हो सकूँ । मेरे सामने सिर्फ अेक ही मिशन है और हरखेक्के लिसे मेरा वहीं सन्देश हैं । आप अपने वारेमें दूसरोंको यह कहनेका मौका दीजिये कि दिल्लीके लोग कुछ समयके लिसे पागल हो छुठे थे, मगर अब झुनमें समझदारी आ गओ हैं । आप लोग अपने प्राक्षिम मिनिस्टर और दिप्पी प्राक्षिम मिनिस्टरको फिरसे अपने सिर कुँचे करनेका मौका दें । आज तो शरन और दु बसे छुनके सिर छुक गये हैं । आपको वेशकानती विरासत मिले हैं । आपको याद रखना चाहिये कि छुत्तपर सवका सम्मिलित अधिकार हैं । आपका फर्च है कि आप छुसकी हिफाजत करें और छुने वेदाग वनाये रखें ।

# राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ

अन्तमें गाषीजीने राष्ट्रीय-स्वयंतेवक-संघके गुरुसे अपनी और डॉ॰ दीनमा नेहताकी मुलाकातका खिक करते हुओ कहा — मैंने छुना है कि अस सस्याके हाथ मी खुनले सने हुओ हैं। संघके गुरुजीने मुसे भरोसा दिलागा कि यह झुठ है। शुनकी सस्या किसीकी दुरुमन नहीं है। शुसका मकसद मुसलमानोंको मारना नहीं है। बह तो सिर्फ अपनी ताकतमर हिन्दू धर्मकी हिफाजत करना चाहती है। शुसका मकसद शान्ति चनाये रखना है। शुनके विचारोंको जाहिर कर हूँ।

#### सरदारपर भरोसा रखिये

अपने भाषणके छुट्में गाधीजीने सन् १९१५के खुन दिनोंका जिक किया, जब वे स्व॰ प्रिंसिपाल रदके घरमें रहते थे। प्रिंसिपाल रद जितने पक्के हिन्द्रस्तानी थे, खतने ही पक्के औसाओ भी थे। **झन्होंने स्व॰ हकीम साहव और डॉ॰ अन्सारीसे मेरी पहचान कराओ।** ये दोनों हिन्दुओं मुसलमानों और दूसरे हिन्दुस्तानियोंको अनसे प्यार और अिज्जलकी नजरसे देखते थे । में जानता हूँ कि हकीम साहव इचारों गरीन हिन्दुओंका मुफ्त अिलाज करते थे। बेशक, वे पूरी दिल्लीके प्यारे सरदार थे । क्या क्षिन लोगोंको व्ररा ऋहा जा सकता है ? यह शरमकी वात है कि डॉ॰ अन्सारीकी लड़की जोहरा और ख़नके खानिन्द डॉ॰ शीम्टुल्लाको हिन्दुओं और सिक्खोंके खरसे अपना घर छोडकर अेक होटलमें रहना पड़े । मै साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि जिन मुसलमानों में हकीम साहव जैसे आदमी हुओ हैं. वे अगर हिन्द्रस्तानी सघमें पूरी हिफाजतसे न रह सके, तो मे जीना पसन्द नहीं करेंगा । मुझे वताया गया है कि हिन्दस्तानी संघके सारे मुसलमान पॉचर्वी कतारके आदमी हैं, सबको अक साथ समेटनेवाली अस निंदापर में भरोसा नहीं करता। संघमे साढेचार करोड़ मुसलमान हैं। अगर वे सब अितने धरे हैं. तो वे अिस्लामकी ही कब खोटेंगे। कायदे आजमने संघके मुसलमानोंसे कहा है कि वे संघके प्रति वकादार रहें । गद्दारोंसे निपटनेके मामछेमें छोगोंको अपनी सरकारपर भरोसा रखना चाहिये । खन्हें कानूनको अपने हाथमें नहीं हेना चाहिये ।

### भगवान सबका रक्षक है

अिसके वाद गाधीनीने प्रार्थना-समामें आये हुओ लोगोंको वताया कि आज में सिर्फ अेक ही शरणार्थी कैम्पका मुआअिना कर सका, जो पुराने किलेमें है। असमें वहतरे मुसलमान शरणार्थी हैं। जैसे जैसे मेरी मोटर मीडमेंसे आगे वडी वैसे वैसे और ज्यादा शरणार्थी आते हुने जान पहें । अगरचे भीड़ ज्यादा थी और खनजा नायक गैरहाजिर था. फिर भी मैंने गरणार्थियोंको हिम्मत दिलानेवाले क्रक शब्द कहनेपर जोर दिया । मुस्लिम कार्यकर्ताओंने मीडसे विनती की कि वे बैठ जायें और शान्तिसे मेरी वात सुनें । वे छोग बैठ गये, सिर्फ़ जो किनारेपर थे. दे खड़े रहे। झनदी नवरोंमें गुस्सा भरा था । जो लोग कह बोलनेके लिओ खतावले हो रहे थे. झन्हें स्वयंसेवकोंने समझा-ब्रह्मकर चुप कर दिया । मुझे ज़्यादा कुछ नहीं क्टना था । मैने दीवान चमनलालके कन्घोंका सहारा छेकर अनसे नहा कि अपनी क्मजोर आवाजमें में जो थोड़े शब्द वोद्धें, सुन्हें आप अपनी बुलन्द आवाजमें दहरा दें । शरणार्थियोंसे मैंने कहा कि भाप लोग ग्रान्त हो जायँ और अपने दिलोंसे गुस्सेको निकाल दें। अक भगवान ही सवका रसक है. अन्सान नहीं. फिर वह कितने ही क्रूँचे पदपर क्यों न हो । अिन्सानने जिसे विनाइ दिया है, असे भगवान ही सुधारेगा । अपनी तरफसे मैं वचन देता हूँ कि जब तक दिल्लीमें वैसी ही शान्ति कायम नहीं हो जायगी, जैसी दोनों फिरकोंके वहुतसे आदमियोंके पागल हो खुठनेके पहले थी. तब तक मै चैन न देंगा।

# दोनों अपनिवेशोंका फुर्ज़

आज मै बहुतसे हिन्दू और मुसलमान दोस्तोंसे मिला । दोनों फिरकोंके दरियोंने अपनी वहीं दु.खमरी कहानी मुनाओं । मै तो दोनोंका अन्नमा सेनक हूँ । मै चाहता हूँ दोनों फिरकोंके लोग आपमें मिलकर निथय कर लें कि आवारीका फेरवरल अक धातक फन्दा हैं। शुलमें पढ़नेसे ज्यादा तक्कलीकोंके सिवा और कुल हासिल नहीं होगा । समस्याका हल असमें है कि दोनों फिरकोंके लोग अपने अपने पराने घरोंमें गान्ति और दोस्तीसे रहें । मौजूदा मनमुडानको हमेशाकी दुस्मनी बना देना पागलपन होगा । हरअेक

अपनिवेशका यह लाजमी फर्ज है कि वह अपने यहाँके अल्पसंख्यकोंको पूरी हिफाजतकी गारण्टी दे। अनके लिओ दो ही रास्ते हैं — या तो वे आपसमें मिल-जुलकर अिस सवालको हल कर लें, या फिर आपसमें लड मरें और दुनियाको अपनेपर हॅसनेका मौका दें।

हिन्दुस्तानी सपसे गये हुओ मुस्लिम शरणार्थियोंकी मददके लिओ फण्ड जिकद्वा करनेके वारेम कायदे आजमने जो जोशीली अपील निकाली है, असमें अन्होंने पाकिस्तानमें मुसलमानों द्वारा किये जानेवाले दुरे कामोंका कोओ जिक नहीं किया । यह ठीक नहीं है । मै चाहता हूँ कि टोनों अपनिवेशोंकी सरकारें खुले तौरपर और हिम्मतके साथ अपने यहाँके बहुसख्यकोंके दुरे कामोंको स्वीकार करें ।

#### आसफअली साहव

अन्तमं में हमारे अमेरिकाके राजदूत आसफअली साहबके खिलाफ किये गये अेक अक्सरे अिशारेका जिक्र करना चाहता हूँ। जबसे में खुन्हें जानता हूँ, तमीसे वे अेक पक्के कांग्रेसी रहे हैं। वे हकीम साहय और डॉ॰ अन्सारिके वैसे ही दोस्त थे, जैसे वे आज मौलाना साहबके दोस्त है। मौलाना साहब कभी वरसों तक कांग्रेसके प्रेसिडेण्ट रहे और पक्के राष्ट्रवादीके नामसे मशहूर हैं। में जानता हूँ कि आसफअली साहबको अमेरिकासे युलाया नहीं गया है, बल्कि वे बहुतसे अहम स्वालोंपर प्रधान-मन्त्रीसे सलाह-मगाविरा करनेके लिओ खुद यहाँ आये हैं। यह शरमकी बात है कि असे मुसलमान मी हरअेक हिन्दू और सिक्खकें साथ वेखटके न रह सकें। अेक भी मुसलमानका राजधानी दिल्लीमें खतरा महसूस करना बुरी बात होगी।

#### हमारा पतन

गाधीजीने कहा कि मैं ओदगाह और असके सामनेके दो शरणार्थी कैम्पोंमें गया था। वहाँ किसी भी मुसलमानकी आँखोंमें गुस्सा नहीं था। वे गरीव माल्म होते थे। अनमें अेक बहुत बूढा आदमी था, जिसकी िफ हिश्र्यों ही नजर आती थीं। असकी हर्त्जेक पसली दिसाओं पडती थी। असे कभी जगह छुरे लगे थे। असके पास अेक औरत थीं, जो अतनी ही जब्मी थी। वह अितनी वूढी नहीं थीं, मगर असके हालत गिरी हुआ थी। जब मैंने अन्हें देखा, तो शमके मारे मेरा किर अक गया। मेरे लिओ तो सब मई और औरतें बराबर हैं, फिर वे किसी भी मजहबको माननेवाले क्यों न' हों।

## शरणार्थी-कैम्पोंकी सफाओ

अिसके बाद शरणार्थों कैम्पोंकी गन्दगीका जिक करते हुओ गाधीजीने कहा कि वे अितने गन्दे हैं, जिसका वयान नहीं किया जा सकता। अीदगाहमें जो ताळाव है, वह सूखा पढ़ा है। मैंने यह नहीं पूछा कि शरणार्थी अपना पानी कहाँसे छेते हैं। कैम्पमें रहनेवाले किसी तरह अपनी कुदरती जरूततें पूरी करते हैं। अगर मैं कैम्पका नायक होता, और फीज और पुल्सि मेरे हाथमें होती, तो मैं खुद फावबा-कुदाली अपने 'हाथमें छेता और फीज व पुलिससे अिस काममें मदद मॉगता। असके बाद शरणार्थियोंसे कहता कि वे भी हमारी ही तरह करें, ताकि कैम्पोंमें पूरी पूरी सक्षानी हो सके। वहाँकी जमीनपर अितना कूबा-करकट जमा है कि जब तक असे पूरी तरह साफ न किया जाय, तब तक किसी अन्सानको वहाँ रहनेके लिसे नहीं कहा जा सकता। असके लिसे क्यें स्पेनेसेसे कोओ जरूरत नहीं है। सिर्फ थोडी दूरहिए और गन्दगीको

जरा मी सहन न क्रनेवाली सफाओकी भावनाकी जरूरत है। हिन्दू भरणार्थी-कैम्पोंकी मी विलक्षल यही हालत है। गन्दगी रखना जिस देशनी ही खराबी है, असे दुर्गुण कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस दुर्गुणको अक आजाद देशके नाते हम जितनी जल्दी हटा सकें, खुतना ही हमारे लिओ ठीक होगा।

# सरकारों और जनताका फुर्ज़

अन कैम्पोंसे हटकर गाधीजीके विचार मौजदा तोड-फोड और वरवादीकी तरफ मुहे, जो असे पैमानेपर हुओं है कि क्षसने देशकी प्रगतिको रोक दिया है। अन्होंने सवाल किया — अितने हिन्द और सिक्ख परिचमके पाकिस्तानी सर्वोसे भागकर क्यों आ रहे हैं? क्या हिन्दू या सिक्ख होना कोओ गुनाह है? या वे महज अपनी जिदके कारण वहाँसे आ रहे हैं ? या अनके धर्म-भाक्षियोंने पूर्वमें जो कुछ किया है, असकी सजा अन्हें दी गआ है? असके बाद हिन्दस्तानी संघके वारेमें सोचते हुने गाधीजी बोले -- दिल्लीके मुसलमान डरकर अपने घर क्यों छोडना चाहते हैं ? क्या दोनों झपनिवेशोंकी सरकारें खत्म हो गओ हैं ? जनताने अपनी सरकारोंकी खपेक्षा क्यों की ? अगर मसलमानोंके पास वगैर लाओसेन्सके हथियार हैं, तो यह काम सरकारका है कि वह खुन छोगोंसे अन्हें छीन हेती. और अगर सरकारमे असा करनेकी ताकत नहीं है, तो असके वजीरोंको अपनेसे ज्यादा काविल लोगोंके लिओ जगह खाली करनी पहती । सरकार तो. जैसी जनता ख़ुसे बना दे, वैसी ही वनती है। मगर किसी आदमीका अपने हाथमें कानून छेना बिलकुल वेजा और लोकगाहीके खिलाफ है। यह अराजकता, चाहे वह पाकिस्तानमें हो, चाहे हिन्दुस्तानी संघमें, अिससे कमी कोओ लाभ नहीं हो सकता। में दिल्लीमें अपना 'करों या मरो 'का मिशन पूरा करनेके लिओ ठहरा हुआ हूँ । यह भाजीके हाथों भाजीका खून, यह राष्ट्रीय आत्मधात या खदकुशी और आपको अपनी ही सरकारको घोखा देते देखनेकी मेरी विलकुल अच्छा नहीं है। भगवान करे आप फिरसे समझदार वर्ने !

#### आत्म-विचार

रातमें जब मेंने धीरे धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी आवाज सुनी - जो और मौकांपर मनको लुक करनेवाली होती - तो मेरा मन दिल्लीकी चुली छावनियोंमें पढे हुओ हजारों शरणार्थियोंकी तरफ टौड गया ? में चारों तरफसे अपनेको पानीसे चनानेवाले चरामदेमें आरामसे सो रहा था । अगर अिन्सान बेरहम धनकर अपने भार्आपर जुल्म न करता. तो ये हजारों मर्द, औरतें और मात्म बच्चे आज बेआसरा न वनते, और झनमेंसे बहतसे भूखे न रहते । क्षेत्र जगहोंमें तो ने घुटने घुटने पानीनें ही होंगे । अिसके तिवा खनके लिओ कोओ चारा नहीं । क्या यह सब क्षनके लिओ अनिवार्य या लाजनी है ? मेरे भीतरसे मजबूत आवाज आभी -- नहीं । क्या यह महीनेमरकी आजादीका पहला फल ं है <sup>2</sup> अन पिछले २० घण्टोंमें ये ही विचार सुद्दे लगातार सताते रहे हैं ! मेरा मौन मेरे विञे नरदान बन गया है। अतने मुझे अपने दिलको टटोलनेकी प्रेरणा ही है। क्या दिल्लीके नागरिक पागल हो गये हैं? क्या खनमें जराबी मी जिन्सानियत वाकी नहीं रही है ? क्या देशका प्रेम और ब्रुसकी आचादी बुन्हें विलक्कल अपील नहीं करती ? अगर जिसका पहला दोष मै हिन्दुओं और तिक्लोंको हूँ, तो मुझे माफ कर दिया जाय । क्या वे नफरतकी बादको रोक्ने छायक अिन्सान नहीं वन सकते? मै दिल्लीके सुसलनानोंसे चोर देकर यह कहुँगा कि वे सारा डर छोड़ दें, भगवानपर भरोसा करें और अपने सारे दृधियार सरकारकी सौंप दें। क्योंकि हिन्दुओं और सिक्चोंको यह डर है कि मुसलमानोंके पास हथियार हैं। अिसका ग्रह मतलव नहीं कि हिन्दुओं और सिक्जोंके पास कोओ हथियार नहीं है। सवाल सिर्फ डिप्रीका है। किसीके पास क्म होंगे, किसीके पास ज़्यादा । या तो अल्पमतवालोंको न्यायके लिओ भगनानपर या खुतके पैदा किये हुओ अिन्सानपर भरोसा रखना होगा, या जिन लोगोंपर वे विद्वास नहीं करते खुनसे अपनी हिफाजत करनेके लिओ खुन्हें अपनी वन्दूक, पिस्तौल वगैरा हथियारोंपर भरोसा करना होगा।

### अपनी सरकारपर भरोसा रखिये

मेरी सलाइ विलक्तल निश्चित और अचल है। असकी सचाओ जाहिर है। आप अपनी सरकारपर यह भरोसा रखिये कि वह अन्याय करनेवालोंसे हर शहरीकी रक्षा करेगी, फिर खनके पास कितने ही ज्यादा और अच्छे हथियार क्यों न हों। आप अपनी सरकारपर यह भी मरोसा रखिये कि वह अन्यायसे वेदखल किये गये अल्पमतके हर मेम्बरके छिअ हरजाना माँगेगी और वसल करेगी। टोनों सरकारें सिर्फ अेक ही वात नहीं कर सकती: वे मरे हुओ लोगोंको जिला नहीं सकती । दिल्लीके लोग अपनी करततोंसे पाकिस्तान सरकारसे न्याय माँगनेका काम महिकल वना देंगे । जो न्याय चाहते हैं. अन्हें न्याय करना भी होगा । अन्हें बैगुनाह और सच्चे वनना होगा। हिन्दू और सिक्ख सही कदम झठायें और क्षन मुसलमानोंसे लौट आनेको कहें, जिन्हें अपने घरोंसे निकाल दिया गया है । अगर हिन्दू और सिक्ख यह हर तरहसे ख़चित कदम हाठानेकी हिम्मत दिखा सकें. तो वे शरणार्थियोंकी समस्याको अकदम आसानसे आसान कर देंगे। तब पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया खनके दावोंको मंजर करेगी । वे दिल्ली और हिन्दुस्तानको वदनामी और वरवादीसे बचा लेंगे। में तो लाखों हिन्दुओं, सिक्खों और मुसलमानोंकी आवादीके फेरवदलके वारेमें सोच भी नहीं सकता । यह गलत चीज है। पाकिस्तानकी बुराओको हम हिन्दुस्तानसे आवादीका फेरवदल न करनेका पक्का और सही अिरादा करके ही मिटा सकते हैं। मेरा खयाल है कि में आखिर तक हिम्मतके साथ अस वातकी हिमायत करूँगा. फिर चाहे न अकेला ही अिसे माननेवाला क्यों न होसूँ।

### जनरदस्ती नहीं

गणेश लाभिन्तके लम्बेचौड़े अहातेमें दिल्ली क्लाय मिलके मजदूरी और वाहरके दूसरे लोगोंकी वर्ध भारी भीड़ अिन्हीं हुसी थी । गांधीजी मजदूर भाक्षियोंकी विनतीपर वहाँ गये थे। जब कसी गाधीजी भंगी-वस्तीनें ठहरते थे, तब ये ही मजदूर अनकी सेवाके लिओ स्वयसेवकोंका अन्तजान करते थे । साढ़े छह बजे प्रार्थनासमामें पहुँचकर गार्धीजीने लाखुड स्पीनरके जारिये बोलनेकी कोशिश की. टेकिन खुँच नशीनमें कुछ चरानी होनेते दूसरी मशीन लगाओं गओ । असने कुछ नाम तो दिया, लेकिन असकी आवाज अितनी तेज नहीं थी कि समाके आखिरी कोने तक सुनाओं दे । अिसपर अेक पंजाबी दोस्तने कहा कि मै गांधीजीका अेक्अेक शब्द अपनी जोएदार आवाजमें द्वारा कह सुनासूँगा । यह तरकीव नान दे गड़ी । गाधीजीने नहा. क्ल शानके मेरे अनुभवके बाद मैंने यह तय कर लिया है कि जब तक सभावा अक्रेक आदमी प्रार्थना क्रानेके लिओ राजी न हो. तब तक आम प्रार्थना नहीं क्रूँगा ! मैंने क्सी क्रोओ चीच किसीपर नहीं छादी। तब फिर प्रार्थना-जैसी मूँची आध्यात्मिक या रूहानी चीच तो मै लाद ही कैसे सकता हूँ? प्रार्थना करने या न करनेका जवाब दिलके मीतरहे मिलना चाहिये। जिसमें मुझे खुन करनेका तो कोओ सवाल ही नहीं झठ सकता । नेरी प्रार्थनासमाय सचनुच जनप्रिय वन गर्झी हैं। माल्यम होता है कि क्षुनसे लाखों भादिमयोंको फायदा पहुँचा है, टेकिन अस आपसी र्खिचानके सनय में क्षुन लोगोंके गुस्तेको समझ सकता है, जिन्होंने वर्ध वर्ध मुसीवतें सही है। नेरी प्रार्थना करनेकी गर्त यही है कि सुसका जो भाग किसीको अेतराजके लायक माद्यम हो, खुसे छोडनेकी मुझर्स मारा न रखी जाय। या तो प्रार्थना जैसी है वैसी ही दिलसे स्वीनार की जाय या असे नामंजूर कर दिया जाय । मेरे लिओ ,कुरानकी आयत पदना प्रार्थनाका अँमा हिस्सा है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता ।

# गुस्सेको दवाअिये

आजके अहम नवालपर लीटते हुओ गाधीजीने कहा, मै आपके गुरूने और अगसे पदा होनेवाले अतावलेपनको समझ सकता हूँ । लेकिन अगर आप अपनी आजादीके लायक वनना चाहते हैं, तो आपको अपना गुन्ना दवाना होगा और न्याय पानेकी भरसक कोशिश करनेके लिओ अपनी सरकारपर विद्वास रखना होगा। में आपके सामने अपना अहिंसाका तरीका नहीं रख रहा हूं, हालाँकि में असे रखना वहत पसन्द कहुँगा। लेकिन में जानता हूं कि आज मेरी अर्हिसाकी बात कोओ नहीं सुनेगा । अिसलिओ मेने आपको वह रास्ता अपनानेकी वात सुझाओं हैं. जिसे सारे लोकगाही हकमतवाले देश अपनाते हैं। लोकगाहीमें हर आदमीको समाजी अच्छा यानी राजकी अच्छाके मताविक चलना होता है और असीके सताविक अपनी अिच्छाओंनी हद बाँधनी होती है। स्टेट लोकगाहीके द्वारा और लोकगाहीके लिओ राज चलाती है। अगर हर आदमी कानून अपने हाथमें ले ले. तो स्टेट नहीं रह जायगी: वह अराजकता हो जायगी, यानी मनाजी नियम या स्टेटकी इस्ती मिट जायगी। यह आजाबीको मिटा ढेनेका रास्ता है । अिसलिओ आपको अपने गुस्सेपर काव पाना चाहिये और राजको न्याय पानेका मौका देना चाहिये । मेरी रायमें अगर आप मरकारको अपना काम करने देंगे, तो अिसमे कोओ शक नहीं कि हर हिन्दू और सिक्ख शरणार्थी शान और अिज्जतके साथ अपने घर छौट जायगा । मैं यह कवूल करता हूँ कि आप लोगोंको पाकिस्तानमें वहुत कुछ सहना पड़ा है, कभी घर ख़ज़ड़ गये और े बरबाद हो गये है. सैकड़ों-हजारों जाने गओ है, लडकियाँ भगाओं गओ है. जबरन लोगोंका धर्म बदला गया है। लेकिन अगर आप अपनेपर काब रखें और अपनी बुद्धिपर गुस्सेको हावी न होने हैं. तो लडिकयाँ लौटा दी जायंगी जबरदस्तीके धर्मपलटेको झूठ करार दिया जायगा. और आपकी जमीन-जायदाद भी आपको लौटा दी जायगी। लेकिन अगर

आप शान्तिसे न्याय पानेके काममे दखल देंगे और अपना मामला विगाह हेंगे. तो वह सब नहीं हो सकेगा । अगर आप यह आशा करते हों कि आपके मुसलमान भाओवहनोंको हिन्द्रस्तानसे निकाल दिया जाय, तो आप अन सब चीजोंके होनेकी आशा नहीं रख सकते । मै तो भैसी किसी वातको बहुत भयानक समझता हूँ । (आप मुसलमानोंके साथ अन्याय करके न्याय नहीं पा सकते । असके अलावा, अगर यह सच है कि पाकिस्तानमें अल्पमतवालों यांनी हिन्दुओं और सिक्खोंके साथ बहुत बुरा बरताब किया गया, तो यह मी सच है कि पूर्व पंजायमे सी अल्पमतवालों यानी ससलमानोंके साथ घरा बरताव किया गया है। अपराधको सोनेकी तराजूमे नहीं तोला जा सकता) दोनों तरफके अपराधको मापनेका मेरे पास कोओ सबृत नहीं है। यह जान ळेना काफी होगा कि दोनों पाटियाँ दोषी हैं। दोनों राज्योंके लिओ ठीक ठीक समझीता करनेका आम रास्ता यह है कि दोनों पार्टियाँ साफ दिलसे अपना पूरापूरा दोष स्वीकार करें और समझौता कर लें। अगर दोनोंमें कोओ समझौता न हो सके. तो वे सामान्य तरीकेसे पच-फैसलेंग सहारा हैं। अससे दूसरा जगली रास्ता लडाओका है। मुझे तो लडाभीके विचारसे ही नफरत होती है । टेकिन आपसी समझौता या पव-फैसरेके अभावमें लडाओके सिवा कोओ चारा नहीं रह जायगा। फिर मी अस वीच मुझे आशा है कि छोग अपना पागलपन छोड़कर समझदार वर्नेने और जिन मुसलमानोंने अपनी अिच्छासे पाकिस्तान जानेका चुनाव नहीं किया है, अन्हें अनके पदोसी सुरक्षा या सलामतीके पक्के विश्वासके साथ अपने घरोंको छौट आनेके छिञे कहेंगे । यह काम फौजकी मददसे नहीं किया जा सकता। यह तो लोगोंके समझदार बननेसे ही हो सक्ता है। मैंने अपना आस्त्रिरी फैसला कर लिया है। मै भाओ-माओकी लडाझीमें हिन्दुस्तानकी वरवारीको देखनेके क्रिअे जिन्दा नहीं रहना चाहता । मैं लगातार मगवानसे प्रार्थना किया करता हूँ कि हमारी असि पवित्र भौर सुन्दर घरतीपर अस तरहका कोओ सकट आपे, खुसके पहले ही वह जुझे यहाँसे खुठा है । आप सब अिस प्रार्थनामे नेरा साथ है।

# मजदूरीका फर्ज़

मै हिन्दू और मुसलमान मजदूरोंकों अेक साथ मिलजुलकर काम करनेके लिंअ धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पूरे अेकेसे काम करेगे, तो देशके मामने अेक श्रुम्दा मिसाल रखेंगे। मजदूरोंको अपने बीच साम्प्रदायिकताको को आज जगह नहीं देनी चाहिये। क्या मैंने यह नहीं कहा है कि अगर आप अपनी ताकतको पहचान लें और समझदारीके साथ रचनात्मक कार्मों सुसे लगायें, तो आप सच्चे मालिक और शासक वन जायेंगे और आपको रोजी देनेवाले, आपके दूस्ती और मुसीवतमें साथ देनेवाले टोस्त वन जायेंगे। यह मुखकी घड़ी तमी आयेगी, जब वे यह जान लेंगे कि सोने और चाँदीकी पूँजीके वनिस्वत, जिसे मजदूर जमीनके भीतरसे निकालते हैं, वे मजदूर ही ज़्यादा सच्ची पूँजी है।

9

96-9-180

### प्रार्थना अखण्ड है

दरियागंजसे आनेके वाद गांधीजी विडला मवनके अहातेमें अिकड्री हुजी छोटीसी प्रार्थनासमामें गये। शुन्होंने कहा, 'अगर अेक भी आदमी कुरानकी आयतपर अेतराज शुठायेगा, तो मै आम लोगोंके लिओ प्रार्थना नहीं करूँगा ( प्रार्थनाका मकसद किसीकी भावनाओंको चोट पहुँचाना नहीं हैं ) साथ ही, मै प्रार्थनाओंका को हिस्सा छोड भी नहीं सकता, जिन्हें मैने वहीं सावधानी और सोच-विचारके वाद चुना है। आप अपने हाथ शुठाकर वतायें कि मै प्रार्थना करूँ या न करूँ। 'लेकिन किसीने हाथ नहीं शुठाया, अिसल्जिओ हमेशाकी तरह प्रार्थना की गाजी। आज शुरानकी आयत आखिरमे पढ़नेके बनाय प्रार्थनाके शुरूमे पढ़ी गाजी।

#### गजेन्द्रमोक्ष

प्रार्थनाके वाद गाधीजीने कहा, रोटी जैसे शरीरका भोजन है, असी तरह प्रार्थना आत्माका भोजन है। यह देखकर मुझे खुशी होती है कि आप असकी कीमत जानते हैं। गजेन्द्रमोक्षके भजनके वारेमें बोलते हुओ गाधीजीने कहा, हमें तो हिन्दुस्तानको जगलीपनके पजेले छुडाना है। यह भारी काम भगवानकी दयाले ही पूरा हो समता है।

# दिल्लीके बाद पंजाब

मैं दिरवागजर्में मुसलमान दोस्तोंसे मिला था। मुसे तब तक शान्ति और आराम नहीं मिलेगा, जब तक अक्ष्रेमेक मुसलमान, हिन्दू और सिक्ख हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें फिरसे अपने घरमें नहीं वस जायगा। अगर कोओ मुसलमान दिल्ली या हिन्दुस्तानमें नहीं रह सका और कोओ सिक्ख पाकिस्तानमें नहीं रह सका, तो हिन्दुस्तानकी सबसे वहीं मसजिद जामा मससिदका या ननकाना साहव और पजा साहबका क्या होगा? क्या अिन पवित्र स्थानोंम दूसरे काम होने लगेंगे? कैसा क्मी नहीं हो सकता। (जगहकी कमीसे यहाँ दूसरी जोरदार मिसालें नहीं ही गओ हैं।)

मै पजाव जा रहा हूँ, तािक वहाँके मुसलमािंको खुनकी गलती सुधारनेके लिओ कह सहूँ। लेकिन जब तक मै दिल्लीके मुसलमािंके लिओ न्याय नहीं पा मम्ता, तव तक पंजावमें सफल होिनकी आशा नहीं कर सकता। मुसलमाि दिल्लीमें पीिंहयोंसे रहते आये हैं। अगर हिन्दू और मुसलमाि फिरसे भामीकी तरह रहने लगें, तो मै पंजावकी तरफ बहुँगा और पािकस्तानमें दोनों जाितयोंके श्रीच मेल पैदा करनेके लिओ इन्छ कहूँगा या महँगा। मैं अपने काममें तभी सफल हो सकूँगा, जब यूनियनके लोग औमानदार रहेंगे और मुसलमािंके साथ अन्याय नहीं करेंगे। हिन्दू धर्म महासागरकी तरह है। महासागर कभी गन्दा नहीं होता। यही यूनियनके वारेंगे मी सच होना चािहये। हिन्दुओं और निक्कोंने जो मुसीबाँ सही हैं, खुससे खुनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन अपने लिओ न्याय पानेका काम खुन्हें अपनी सरकारपर छोड देना चाहिये।

फ़ीज और पुलिसका फ़र्ज़

भीज और पुलिसपर यह क्षिलजाम लगाया जाता है कि ने अपने बरताबमें तरफ़दारी करते हैं। अगर यह सच है, तो बढ़े दु खक़ी बात है। अगर कानून और व्यवस्थाके रक्षक ही तरफदार वन जायं और अपराध करने लगें, तो कानून और व्यवस्था कैसे कायम रखी जा सकती है १ मे फौज और पुल्सिवालोंसे अपील करता हूँ कि वे तरफदारी और वेआीमानीसे बचे रहें। जाति या धर्मका फर्क किये विना झुन्हें लोगोंके वफादार सेवक वने रहना है।

4

99-9-180

## वातोंको वढ़ा चढ़ाकर मत कहो

पाँच यजे शामको गाधीजी अपने उहरनेकी जगहसे निकले और अन्होंने कूचा ताराचन्द नामक अेक छोटेसे हिन्दू लत्तेका मुआजिना किया। अेक हिन्दू प्रतिनिधिने हिन्दुओंकी अेक वही समामे गोलते हुओ कहा कि यह लत्ता चारों तरफसे मुसलमानोंसे धिरा हुआ है। अन्होंने हिन्दुओंकी तक्लीफोंका वहुत बढाचढ़ाकर वयान किया और यह कहते हुओ अपना मापण खत्म किया कि अिस लत्तेके सारे मुसलमान ज्यादातर लीगी हैं और खुन्होंने हिन्दुओंके खिलाफ मयंकर आन्दोलन चला रखा है। अिसलिओ अिस जगहसे सारे मुसलमान हटा दिये जायँ। खुनका मत यह था कि पाकिस्तानके मुसलमान वहाँ कैसा वरताव कर रहे हैं, ठीक वैसा ही वरताव हमें यहाँ करना चाहिये।

## वहादुर और निडर बनो

जिसका जवाव देते हुने गाधीजीने कहा कि मे जिस वातसे सहमत नहीं हो सकता कि जिस तरह पाकिस्तानके मुसलमान वहीं के सर गैरमुसलमानोंको अपने यहीं खेद रहे हैं, असी तरह हिन्दु-स्तानको अपने यहीं सारी मुस्लम जनताको पाकिस्तान मेज देना चाहिये। दो गलत काम मिलकर अक सही काम नहीं बना सकते। जिसलिओ आप लोगोंसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सलाहपर गौर करें और अपने दिलोंमें किसी किसमका हर रखे बिना बहदुरीसे काम करें और अपने दिलोंमें किसी किसमका हर रखे बिना बहदुरीसे काम करें

और जिस वातमें गर्व महस्त करें कि आप बहुत वही मुस्टिम जनताके वीचमें रह रहे हैं। जिसके बाद गाधीजी पार्टीषी हामुसके अनापाटकों गये जीर बहाँकी जिम्मेदार पार्टियोंसे कहा कि जिन अनायोंको उरकी वजहसे कहीं हटा दिया गया है, झुन्हें वािपन के आिओ । गाधीजोंसे कहा गया कि पहोनके मुनलमानोंके घरोंमसे गोलीवार हुआ या जिससे सेक कच्चा मर गया और दूसरा जरमी हुआ। यह करीन मारकों वितम्बरकी बात है। मौलाना अहमट मश्रीद और गार्थाशंके मायके दूसरे मुसलमानोंने कहा कि पहोसके मुमलमान जिम बातका ख्रयान रखेंगे कि अनायालयके बच्चोंको कोशी नुकसान न होने पाये। जिसके बाद गाधीजी श्री मार्गवके मकानके पान गये। मुनलमानोंके बीचमें रहनेवाले ये अकेले हिन्दू थे। वह जगह मुसलमानोंसे ख्रयास्व मरी हुजी थी। गार्थाजीने कहा कि अपनी बारह बरमकी झुमरसे में मोचा करता था कि हिन्दू, मुनलमान और दूसरे हिन्दुस्तानी, भाशियों और रोस्तोंकी तरह साथ साथ रहें। मुहे झुम्मीट हैं कि मुसलमान भाशी मेरा यह सपना सच्चा करेंगे।

विद्दला भवनके वगीचेंमें होनेवाली प्रार्थनासभानें जो योदेसे लोग जिक्द्वा हुन्ने थे, खनके सामने ये सारी वार्ते रखते हुन्ने गांधीबीने कहा कि आप लोग भी मेरी जिस प्रार्थनामे गामिल हों कि या तो मगवान मेरा यह सपना सच्चा कर दे या मुझे खुठा ले, जिससे मुझे वह दु खगवक हर्य न देखना पढ़े, जिसमें हिन्दुस्तानके अेक हिस्सेमें सिर्फ सुसलमान रह रहे हों और दूसरेंगें सिर्फ हिन्दू ।

# भगवान डर भगाता है

र्चेिक किसीने कुरान भरीफरी आयते पडनेपर अेतराज नहीं किया, निसिटिओ आजकी प्रार्थना हमेगाकी तरह जारी रही।

अपने भाषणमे गाधीजीने आज गाओ गयी प्रार्थनाका जिक करते हुझे कहा र खुममें कविने कहा है कि जो लोग भगवानपर भरोमा करते हैं, खुनके दिलोंसे वह सारा डर दूर कर देता है।

भाग हिन्दू और गिक्स दिल्लीके मुसलमानोंको डरा रहे हैं। जो लोग खुद डरसे छूटना चाहते हैं, अन्हें दूसरोंके दिलोंमें डर पैदा नहीं करना चाहिये।

वन्त् सीमाप्रान्तका अक गहर है, जहाँ में अक मुसलमान दोस्तके घरमें रह चुका हूँ। वन्त्रसे कुछ लोग मेरे पास आये और खुन्होंने शिकायत की कि अगर गैरमुस्लिमोको वहाँसे जर्ल्या ही हटाया न गया, तो वे सब मार ढाले जायँगे और बरवाद हो जायँगे। वे सुनलमान ढोस्त, जिनके घरमें में ठहरा था, पहलेकी ही तरह अपने विज्यागोंके पक्के हैं। मगर वे अकेले ही असे हूं, असिलिओ वे चाहे जितनों कोशिश करें, वहाँके गैरमुस्लिमोंको वचा नहीं सकते। दूसरे सुसलमान, जिनमें सरहटके मुसलमान भी शामिल हैं, रोजाना आकर अंखी हरकतें करते हं, जिनसे गैरमुस्लिमोंको हिलामें डर पेदा हो। अमिलिओ समय रहते गैर-मुस्लिमोंको वहाँसे हटा लिया जाना चाहिये। मैंने खुनसे कहा कि मेरे हाथमें तो अधिकार नहीं है, मगर में आपका किस्सा पण्डितजी और सरदार पटेलको सुना दूँगा। खुन दोस्तोंने विनती की कि खुनकी मददके लिओ हिन्दू फाँज मेजी जाय। असपर मेने खुनसे वही वात कही जो में पहले कभी बार कह चुका हूँ कि आपको स्मानको मिना और कोशी नहीं बचा सकता। कोशी मी अन्सान

दूसरेको क्वा नहीं सकता। हननेंसे कोओं सी नहीं कह सकता कि कर या भेक्ष निनदके जह भी वह विन्दा रहेगा या नहीं। भेक्ष भगजन ही कैसा है, जो पहले या, अब नी हैं और आगे भी हमेशा रहेगा। जिस्तिकों आपन्न फर्च हैं कि आप खुर्बीको पुकारें और खुर्बीका भरोसा रखें। जो नी हो. कोओं आदर्नी क्वी किसी नी हालतमें बुराबीका बदला बुराबीसे न है।

# अल्पलंख्यकोंकी हिफाजत

वागे वलकर गाधीनांने व्हा कि पाकिस्तानके हिन्दुओं और रिक्कोंका जिस तरह दरना वहाँकी सरगरके लिने बहुत वहें करंड की बात हैं और खुट कापदे आदम द्वारा दिलाये गये अलगतंख्यकोंकी हिकाचतके विकासोंके विलास हैं। हिन्दुस्तानं नंदकी वहुनंख्यक जातिकी ही दरह पाकिस्तानकी बहुनंख्यक खातिका व्यह फर्च हैं कि वह अपने यहाँके छन अलगतंख्यकोंकी हिकाचत करे विनकी अव्यवत. विन्दगी और जायदाद सुनके हाथमें हैं।

# भाकी दुरमन वन गये!

यह बात नेरी सनझनें नहीं आवी कि जो होग मार्सीमार्शीकी तह रहे हैं, विहर्जीबाला गमके हत्वामाडमें विनना ब्ल भेज साथ वहां हैं, आत वे केंद्र दूनरे के दुमन केंद्रे हो गये? जब तक में दित्या हूँ, तब तक तो यही चहुँगा कि जैना नहीं होना चाहिये! भित्तते नेरे दिख्में जो दुन्त बना रहता हैं, श्रुसने में हर दिन, हर पढ मगनानते शानितकी प्रार्थना करता रहता हैं। अगर शानिद नहीं हुकी, तो में मगनानते यही प्रार्थना क्टूबा कि वह नुसे शुक्त है।

#### शरणार्थी

भाज बरसात होते देखनर सुके दिल्हांने और पूर्व और पश्चिम पंजानने शरमार्थियोंका खयाल खाना है। वे बेबर, बेआसरा होनर किनके पापोंश फल भोग रहे हैं! मेंने हना है कि हिन्दुओं और जिन्दोंका ५७ मील सम्भ नामका परिचम पंजाबते पूर्व पंजाबने खा रहा है। जिस स्वयास्ते नेरा लिर धूनने स्नाता है कि यह कैसे हो सकता है <sup>2</sup> दुनियाके अितिहासमे अिसके जोडकी कोओ घटना नहीं मिळेगी । और अिससे मेरा सिर शरमके मारे झुक जाता है, जैसा कि आप सबका सिर मी झुक जाना चाहिये । यह अिस बातके पूछनेका बक्त नहीं है कि किसने ज़्यादा दुराओं की है और किसने कम । यह बक्त तो अिस पागळपनको रोकनेका है ।

# मुसलमानीकी वफादारी ज़रूरी है

किसीने मुझसे कहा कि हिन्दुस्तानी सघका हर्जेक मुसळमान पाकिस्तानके प्रति वफादार है, हिन्दुस्तानके प्रति नहीं । अिस अिलजामसे में अिन्कार करता हूँ। लगातार अेकके बाद दूसरा मुसलमान मेरे पास आकर अिससे खलटी बात मुझसे कह गया है। हर हालतमें यहाँके वहसख्यकोंको अल्पसख्यकोंसे उरनेकी चरुरत नही हैं। आखिरकार हिन्दस्तानके साढे चार करोड मुसलमान अिस देशकी लम्याओ-चौदाओंमें फैले हुओ हैं। गॉवोंमें रहनेवाले मुसलमान तो धेवाग्रामके मुसलमानोंकी तरह गरीव और सीघेसादे हैं। अन्हें \_पाकिस्तानसे कोओ मतलब नहीं । श्चन्हें क्यों निकाला जाय ? अगर कोओ देशदोही हों, तो अनसे हमेशा कानूनके जरिये निपटा जा सकता हैं। देशदोहीको हमेशा गोली मार दी जाती है, जैसा कि मि॰ अमरीके लडके तक के बारेंमे हुआ था, जो भी मैं मंजूर करता हूँ कि देश-द्रोहियोंसे अस तरह वरतना मेरा रास्ता नहीं है । दूसरे लोगोने मुझसे कहा कि कुछ मुसलमान अफसर यहाँ भिसलिओ रखे जा रहे हैं कि हिन्दुस्तानके सारे मसलमानोको पाकिस्तानके प्रति वफादार रखा जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान सारे हिन्दुओंको काफिर मानते हैं । मगर पडेलिखे मुसलमानोंने मुझसे कहा है कि यह बिलकुल गलत बात है, क्योंकि हिन्दू भी खुदाकी प्रेरणासे लिखे गये वर्भप्रयोंको श्रुषी तरहसे मानते हैं, जिस तरह मुसलमान, औसाओ और यहूदी लोग । जो हो, में सभी हिन्दुओं और विक्खोंसे अपील करता हूँ कि वे अपने दिलोंसे मुसलमानोंका सारा डर दूर कर दें, अनके साथ दयाका बरताव करें. अन्हें अपने पराने घरोंमें आकर रहनेके लिओ कह और खुनकी हिफाजतकी गारण्टी दें । मुझे पूरा विश्वास है कि अिस

तरह आप पाकिस्तानके सुसलमानोंसे, यहाँ तक कि सरहरी स्वेके क्वायिलयोंसे मां भला बरताव पा सकेंगे। हिन्दुस्तानकी शान्ति और जिन्दानोंके लिखे यहाँ अेक रास्ता है। हिन्दुस्तानकी हरकेक मुसलमानको भगाने और पाकिस्तानसे हरकेक हिन्दू और तिक्खको भगानेका नतीजा यह होगा कि दोनों अपनिवेशोंमें लहाओ होगी और देश हमेशके लिखे बरलाद हो जायगा। अगर दोनों अपनिवेशोंमें यह आलाधाती नीति वरती गली, तो अससे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनोंने अस्लाम और हिन्दू धर्मका नाश हो जायगा। भलाओ लिफे भलाओते ही पैदा होती है। प्यारसे प्यार पैदा होता है। जहाँ तक बढला लेनेकी वात है अन्सानको यही शोभा देता है कि वह बुराओ क्रिको भगवानके हाथमें छोड दे। असके लिश दूसरा कोओ रास्ता में नहीं जानता।

१०

29-4-180

अतराज् करनेवालेका मान रखा गया

विद्यला मननके मैदानमें प्रार्थनाके वक्त जब अक आदमीने 'अलफातेहा ' पडनेपर अेतराज किया, तो प्रार्थना रोक दी गर्आ। मगर
गाधीनीने समाके सामने मापण दिया। अन्होंने कहा कि मै अेतराज
क्लेबाल्से बहुस नहीं करना चाहता। लोगोंके दिलोंमें आज जो गुस्सा
मरा हुआ है, असे मै समझता हूँ। वातावरण अैसा तंग है कि मै
अेतराज करनेवाले अक आदमीकी भी अिज्जत करना अधित समझता
हूँ। मगर अिसना यह मतलब नहीं है कि मैने भगवानको या असकी
प्रार्थनाको अपने दिलसे हटा दिया है। प्रार्थनाके लिखे पवित्र वातावरणकी
कररत है। असे अेतराजोंसे हर्शक्को यह वात दिलमें रख लेनी चाहिये
कि जो लोग जनसेवा करना चाहते हैं अन्हें अपनेमें सपार धीरज और
साहियाता रखनेकी जहरत है। किसीको दूसरोंपर अपने विचार लादनेकी
कोशिश कमी नहीं करनी चाहिये।

## बिना फलका पेड़ सुख जाता है

गाधीजीने असके वाद कहा कि में श्रीमती अिन्दिरा गाधीके साथ भेक भैंते मोहल्लेमें गया था. जहां हिन्दू वहत वही तादादमें रहते हैं। असके पढ़ोसमे ही मुसलमानोंका अक वड़ा मोहल्ला है। हिन्दुओंने " महात्मा गाधीकी जय " कहकर मेरा स्वागत किया । मगर वे नहीं जानते कि अगर हिन्दू . मुसलमान और सिक्ख अकदसरेके साथ शान्तिसे नहीं रह सकते, तो मेरे लिओ कोओ जय नहीं है, और न मै जिन्हा ही रहना चाहता हैं । मै जिस सचाअीको आपके दिलोंमे जमानेकी पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हैं कि अकतामें ताकत है और फटमें कमजोरी। जिस तरह अक व्रक्ष. जिसमें फल नहीं लगते, शाखिरमें सूख जाता है. ख़ुसी तरह अगर मेरी सेवाका मनचाहा नतीजा न निकला, तो मेरा शरीर मी बेकाम हो जायगा । जितना यह सच है, खतना ही सच यह भी है कि अिन्सानको फलकी परवाह किये वगैर अपना काम करना चाहिये। आसिक्तसे अनासिक्त ज्यादा अच्छी है । मै सिर्फ अिस सनाअीकी व्याख्या करके समझा रहा है । जिस शरीरकी अपयोगिता खत्म हो गर्भी है, वह न्यवाद हो जायगा और ख़सकी जगह दूसरा नया शरीर हेगा । भात्माका कमी नाश नहीं होता । वह सेवाके कामोंके जरिये सक्ति पानेके लिओ नये शरीर बदलती रहती है।

## अपने घरोंमें ही रहो

श्रुस हिस्सेके मुसलमानोंसे हुआ चर्चाका जिक करते हुओ गाधीजीने कहा कि मेंने श्रुन लोगोंको यही सलाह दी है कि अगर आपके हिन्दू पडोसी आपको सतायों, यहां तक कि आपको मार डालें, फिर मी आप अपने घर न छोडें। अगर यह बात आपको समझमें न आये, तो मीतसे बचनेके लिओ अपनी जगह बदलनेकी आपको आजादी है। अगर आप मेरी सलाह मानेगे, तो अिस तरह अिस्लाम और हिन्दुस्तान दोनोंकी सेवा करेंगे। जो हिन्दू और सिक्ख मुसलमानोंको सतायेंगे, वे अपने धमेको नीचे गिरायेंगे और हिन्दुस्तानको क्षेसा जुकसान पहुँचायेंगे, जिसे कमी ठीक नहीं किया जा सकता। यह सोचना निरा पागलपन है कि साढे चार करोड़ मुसलमानोंको बरवाद किया जा सकता

है या खुन सक्को पाकिस्तान मेजा जा सकता है। कुछ लोगोंने कहा है कि मे असा करना चाहता हूँ। मेरी यह अिच्छा कमी नहीं रही कि फौज और पुलिसकी मददसे मुसलमान शरणार्थियोंको अनकी जगहोंपर फिरसे क्साया जाय। में यह जरूर मानता हूँ कि जब हिन्दू और सिक्खोंका ग्रस्सा ग्रान्त हो जायगा, तो वे खुद ही अिन शरणार्थियोंको अिज्जतके साथ वापस ने जारेंगे। मुझे अम्मीद है कि मुसलमानों द्वारा खाली किये हुने मक्कानोंको सरकार अच्छी हालतमें रखेगी और जब तक शरणार्थी अनमे न लौटें, तब तक ट्रस्टीको तरह अनकी देखरेख करेगी।

## सरकार स्तीफा कब दे?

भेक असवारने वहीं गम्मीरतासे यह मुझाव रखा है कि अगर मीजूदा सरकारमें शिन्त नहीं है, यानी अगर जनता सरकारको झुचित काम न करने दे, तो वह सरकार छुन लोगोंके लिओ अपनी जगह खाली कर दे, जो सारे मुसलमानोंको मार डालने या छुन्हें देशनिकाला देनेका पागलपनमरा काम कर सकें। यह अक असी सलाह है जिसपर चलकर देश खुदकुशी कर सकता है और हिन्दू धर्म जबसे बरबाद हो सकता है। मुझे लगता है कि असे अखबार तो आबाद हिन्दुस्तानमें रहने लायक ही नहीं है। प्रेसकी आखादीका यह मतलब नहीं कि वह जनताके मनमें बहरीले विचार पैदा करें। जो लोग असी नीतिपर चलना चाहरे हैं, वे अपनी सरकारसे स्तीका देनेके लिओ भले कहें, मगर जो दुनिया शान्तिके लिओ अमी तक हिन्दुस्तानकी तरफ ताकती रही है, वह आगेसे असा करना बन्द कर देगी। हर हालतमें जब तक मेरी सींस चलती है, में असे तिरे पागलपनके खिलाफ अपनी सलाह देना जारी रखेंगा।

# अंतराज अुठानेवालाका फुर्ज़

मेरा यह विश्वास है कि प्रार्थनामें अक भी अंतराज शुरुानेवाले आदमीके सामने झुकनेमें और प्रार्थनाको रोकनेमें मैंने अकलमंदी दिखाओ है। फिर मी. यहाँ जिस घटनाकी ज्यादा विस्तारसे छानवीन करना अनुचित न होगा । हमारी प्रार्थना आम लोगोके लिओ खुली अिसी अर्थमें है कि जनताके किसी भी आदमीको झसमें शामिल होनेकी मनाओ नहीं है । वह खानगी मकानके अहातेमें की जाती है । अचित वात यह है कि सिर्फ वे ही लोग प्रार्थनामे शामिल हों, जो करानकी आयतोंके साथ परी प्रार्थनामे सच्चे दिलसे श्रद्धा रखते हैं । वैशक, यह कायदा खुछे मैदानमें होनेवाळी प्रार्थनापर भी लागू होना चाहिये । प्रार्थनासमा कोमी वहस या चर्चा करनेकी सभा नहीं है। अेक ही मैदानमें कअी जातियोंकी प्रार्थनासभायें होनेके वारेमे भी कल्पना की जा सकती है। सभ्यताका यह तकाजा है कि जो किसी खास प्रार्थनाका विरोध करते हों, वे श्रसमें शामिल न हों । जिस कायदेको न माननेसे किसी समामें गडवड़ी पैदा हुओ विना नहीं रह सकती। अगर मरजीके खिलाफ होनेवाळे हर काममें दस्तंदाजी करना आम वात हो जाय, तो पूजा-अपासनाकी आजादी, यहाँ तक कि सार्वजनिक भाषणकी आजादी मी ं मजाक वन जायगी । सभ्य समाजमे जिस बनियादी हकको काममें टेजेके विक्रे संगीनोंका सहारा व्रेनेकी जरुरत नहीं पहनी चाहिये । सब लोगोंको यह हक मानना चाहिये और श्रुसकी कदर करनी चाहिये।

#### अम्दा रवादारी

कांग्रेसके मलाना जलतोंमें खुसके प्रदर्शनी-भैदानमे अलग अलग धर्मिक सम्प्रदायों या ियासी पार्टियोंकी कभी समार्ये होती देखकर मुझे वहीं खुशी होती थी। अनि सभाओंमें अलग अलग मतके और अेक दूसरेके विच्छुल विरोधी विचार प्रकट किये जाते, टेकिन न तो कभी सभाके दानमें रुद्धावट पैदा की जाती या किसीको सताया जाता और न पुल्पिको सटदको जरूरत पढ़ती। कभी लोग भिस बुनियारी कानुको लोड़ते भी थे, तो जनता क्षुनको निन्दा करती थी।

टेकिन आन तरीफके लायक खादारीकी वह मावना कहाँ क्वी गमी ? क्या भितका कारण यह है कि आजादी पा टेनेके बाद हमं श्रुतका बेजा भिरतेनाल करके श्रुपकी परीक्षा कर रहे हैं ? हम श्रुम्नीर करें कि आजकी यह गैरखादारी राष्ट्रके जीवनमें कुछ ही दिन टिकेगी।

मुस्ति यह न घ्हा जाय — जैता कि अक्नर मुझले घ्हा गया है — कि जिनका अक मात्र वारण मुस्लिन ठीगके बुरे कान हैं। मान छीजिये कि यह बात तब है। ठेकिन क्या हमारी सिहण्युता या खाडारी जितनी खोलछी है कि वह किसी गैरमान्छी खिचाक समने हार मान छेती ? (चच्ची शराकत और सिहण्युताओ बुरेते बुरे खिचाकरा मी सानना करने हें योग्य होना चाहिये हो जब ये होनों गुण अपनी यह ताकत खो हैंगे. तो वह दिन हिन्दुस्तानक बुरा दिन होगा। हन अपने कामोंसे अपने टीकाकारिये हि सारे टीकाकार बहुत्से हैं आमानीसे यह कहनेका नौका न हैं कि हम आजादीके छायक नहीं हैं। छैने टीकाकारिको जवाव हेनेके छिने मेरे दिमानमें क्या दिनी खुठती हैं। छैकिन खुनसे कोशी सन्तोप नहीं होता। जब हमारी खाडारीसे भरी और मिछीजुछी तहनीव अपने आप आहिर नहीं होती, तो हिन्दुस्तान और खुतके करोडों छोगोंको प्यार करनेवाछेके नाते मेरे स्वामिमानको चोट पहुँचती हैं।

# अगर हिन्दुस्तान फ़र्ज़को मूलता है

अगर हिन्दुस्नान अपने फर्चको मुलता हैं, तो श्रेमिया नर जायगा। यह ठीक ही क्हा गया है कि हिन्दुस्तान कभी निर्नेजुल सम्यताओं या तहनायोंका घर है, जहाँ वे सब साथ साथ पनपी हैं। इस सब कैसे हाम करें कि हिन्दुस्तान श्रेमियाकी या दुनियाके किसी भी हिस्तेकी इस्त्री और चूची हुनी जातियोंकी आजा बना रहे।

## विना लाभिसेन्सके इथियार

अब में बिना लाजिसेन्सके छिपे हुने हथियारोंके हीबेपर आता है। भित्रमें को भी शक नहीं कि दिल्लीमें असे कुछ हथियार मिटे हैं। थोड़े बहुत हथियार लोग अपने आप मेरे पाम भी पहुँचाते रहे हैं। छिपे हुने हथियारोंको हर तस्कीवसे वाहर निरालना ही होगा। जहाँ तक मे नानता हैं, दिल्लीमें अभी तक जोर-जवरदस्तीसे जो हथियार निकाले गये हैं, अनकी तादाट बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रिटिश हुकूमतके दिनोंने भी लोगोंके पास छिपे हथियार रहते थे। तब किसीने अनकी परवाह नहीं की । जब आपको किसी जगह छिपे वाहदखानोंकी यकीन हो जाय, तो ख़न्हे हर तरकीवसे ख़हा दीजिये । आअन्दा फिरसे अस तरह वातका वतगढ़ बनानेका मौका न आने पाने, असका ध्यान रखिये । इस अंग्रेजॉपर अेक कानन लाग करें और अपने आपके लिओ दूसरा कानून बनायें -- जब कि हम सियासी तौरपर आजाद होनेका वाना करते हैं - यह ठीक नहीं । अगर आपको किसीको मारना है. तो असके वारेमें इलकी वात न वहें । सब कुछ कहने और करनेके षाद ६० सालकी जीतोड मेहनतसे जीती हुआ आजादीके लायक बननेके छिझे इस वडीसे वड़ी कठिनाशियोंका भी वहाद्वरीसे सामना करें। कठिनाअियोंका अच्छी तरह मुकायला करनेसे हम ज्यादा योग्य वर्नेगे और ज्यादा संचे झटेंगे।

# बहुमतका फ़र्ज़

यहुमतवाले लोग अगर अल्पमतवालोंको अिस डरसे मार डालें या यूनियनसे निकाल दें कि वे सब दगावाज सावित होंगे, तो यह यहुमतवालोंकी छुजदिली होगी। अल्पमतके हकोंका सावधानीसे खयाल रखना ही बहुमतवालोंको घोमा देता है। जो बहुमतवाले अल्पमतके हकोंकी परवाह नहीं करते, वे हॅसीके पात्र बनते हैं। पक्का आत्म-विश्वास और अपने नामधारी या सच्चे विरोधीमें व्ह्हहरीभरा विश्वास ही बहुमतवालोंका सच्चा बचाव है। अिसलिओ में सच्चे दिलसे यह विनती करता हूँ कि दिल्लीके सारे हिन्दू, सिक्ख और सुसलमान दोस्त बनकर गठ मिल और धाक्रीके हिन्दुस्तानके मामने, क्या में नहीं कि सारी दुनियाके मामने, अेक ब्रेंची और जानदार मिमाल पेज करें। हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंने क्या किया है या वे क्या कर रहे हैं, यह दिन्लीको भूल जाना चाहिये। तभी वह व्यक्तिगत बदले के अहानि घेरेको तोड़नेका गौरवमरा द्या कर मक्ती हैं। अगर कज़ी जरूनी हो, तो सजा देते और बदला लेनेका नाम गज्या है, न कि शहरियोंका। शहरियोंको कानून कभी अपने हायमें नहीं लेना चाहिये।

१२

23-6-<sub>1</sub>82

## खुला भिक्तरार

प्रार्थनाके बाद गाधीजीने श्रुस माफीका जिक्र रिया, जो कर श्री॰ मन गांधी और आभा गांधीने समाम पदहर मनाओं यी। खन्होंने कहा, जितवार शामको प्रायंनामे जब वे टोनों भजन गा रही थीं, तो वे लय चुक गर्भा और अपनी हेंसीको नहीं रोक सकी। अितसे सुरे वद्य दुख हुआ । अिससे जाहिए होता है कि लड़क्सिने प्रार्थनाके महत्त्वको नहीं समझा । बादमें अन्होंने मुझने अपनी किन गलतीके लिओ नाफी माँगी । माफी मांगनेनी कोओं जहरत नहीं थी, क्योंकि में शुनते नाराज नहीं था । खलटे में अपने आपपर नाराज हुआ, क्योंकि दोनों लडकियोंकी शिक्षा मेरी देखरेखमे हुओ थी. फिर मी में खुनके दिलमे यह बात नहीं बैठा सका कि प्रार्थना करते मनग शुन्हें अपने आपको भगवानमें लीन नर देना चाहिये। लड़कियोंके पछनानेपर सुक्ते थोड़ी जान्ति मिली। लेकिन मेने झन्हें सलाह दी कि वे आम सभामें अपनी गलती क्वूल करें । ख़ुन्होंने ख़ुशीसे मेरी बात मान हों। नेरा यह विश्वास है कि आमानदारीसे खले आम अपनी गलवी कवूल करनेसे गलती करनेवाला पवित्र बनता है और दुवारा गलती करनेसे वचता है।

#### शानके रत्न

कुरानकी आयतपर अंतराज झुठानेकी बातको याद करते हुओ गाधीजीने कहा, पाकिस्तानमे हिन्दुओं और सिक्खोंके साथ जो दुरा बरताव किया गया, असका विरोध करनेका आपको हक है। लेकिन अस कारणसे आपको कुरानकी आयतका विरोध नहीं करना चाहिये। गीता, कुरान, याभिविल, गुरु अन्थसाहन और जन्दअवस्तामें जानके रत्न मरे पड़े हैं, हालाँ कि अनके अनुयायी अनके अपदेशोंको झुठ साविस कर वेते हैं।

# बहादुरीसे मरनेकी कला

आजके अपने कामकी चर्चा करते हुओ गाधीजीने कहा, मै आज दिनमें रावलपिण्डी और डेरागाचीखॉके हिन्दुओं और सिक्खोंके डेपुटेशनसे मिला था । रावलपिण्डी जैसे गहरको वनानेवाले हिन्द् और सिक्ख ही हैं। वे सव वहाँ खुशहाल थे। छेकिंन आज वे वेआसरा वने हुओ हैं। अिससे मुझे बढ़ा दु.ख होता है। अगर हिन्दुओं और सिक्खोने आजके ठाहोरको नहीं बनाया, तो और किसने बनाया 2 आज वे अपने वतनसे निकाल दिये गये हैं। असी तरह मुसलमानोंने दिल्लीको बनानेमे <sup>कुछ कम</sup> हिस्सा नही लिया है । पिछली १५ अगस्तको हिन्दस्तानका जो रूप या, खरे बनानेमें सारी जातियोंने अेक साथ मिलकर हाथ पॅंडाया है । मुझे अिसमे कोओ जक नहीं कि पाकिस्तानके अधिकारियोंको पाकिस्तानके हर हिस्सेमे वचे हुओ हिन्दुओं और सिक्खोंको पूरी सलामतीकी गारण्टी देनी चाहिये। असी तरह दोनों सरकारोंका यह फर्च है कि वे <sup>ओक</sup> दूसरीसे अपने अपने अल्पमतवालोंके लिओ असी सलामती और रक्षाकी मॉग करें। मुझसे कहा गया है कि अमी रावलपिण्डीमें १८ हजार और बाह छावनीमें ३० हजार हिन्दू और सिक्ख बचे हुओ है। मै तो अन्हें दुवारा यही सलाह दूंगा कि शुन्हे अपने घरवार छोडनेके विनस्वत आखिरी आदमी तक मर मिटनेके छिओ तैयार रहना चाहिये। अिजत और वहादुरीसे मरनेकी कलाके लिओ भगवानमे जीती जागती श्रदाके सिवा किसी खास तालीमकी जरूरत नहीं है। तब न तो

कौर्ते और लडिस्याँ भगाओं जायेंगी और न ज्यरन क्रियीश प्रमं बठला जा सकेगा। में आपकी जिस खुल्ह्मनाको जानता हूँ जि सुसे जल्दी से जल्दी पंजाब जाना चाहिये। में भी गई। करना चाहता हूँ। लेकिन अगर में ठिल्लीमें सफल नहीं हुआ, तो पाक्स्तानमें मेरा सफल होना सुनिक्त नहीं है। में पाक्स्तानके सब हिस्सों और स्क्तीं फाँज या पुल्निकी हिपाजतके दिना जाना चाहता हूँ। वहाँ अक भगवान ही मेरा सक होगा। में वहाँ हिन्दुओं और सिक्तींकी तरह सुमलमानोंका टोस्त बनकर जार्स्मा। मेरी जिल्हानी वहीं सुनलमानोंके हाथमें रहेगी। सुसे आशा है कि अगर कोओं मेरी जान देना चारेगा, तो में खडीते खुकके हाथ मरेंगा। तब में एट भी वैसा ही करेंगा, कैसा कि नक्कों करनेकी सलाह देता हूँ।

#### शरणार्थियोंके लिखे घर

गरणार्थियोंने सुम्से मनानोंके िक मी बहा है। मैंने शुन्से कहा कि नीने घरती और सूपर आस्तानका चैंदोना तना हुआ है। सुम्यलमानोंके द्वारा उरकर खाली किये गये मनानोंमें रहनेके बनाय आपको जिसी आमरेसे नन्तोय द्वारा नाहिये। अगर आप सन मिलकर कान करें, तो अन ही दिनमें चहरी रहनेकी जगह तैनार कर मक्ते हैं। असके अखाना, कैना करके आप सुस्तिम गरणार्थियोंका गुस्सा ठण्डा कर सकते हैं और ग्रहरमें कैना नातावरण पैदा कर सकते हैं कि मैं तुरत प्राव का नकूँ।

# हिन्दुस्तानकी कमजोर नाव

प्रार्थनामे गाये गये भजनको अपने भाषणका विषय बनाते हुने गाधीजीने कहा कि अस भजनके भावको हिन्दुस्तानकी मौजूदा हालत पर पूरी तरह लागृ किया जा सकता है। असमे कविने भगवानसे प्रार्थना की है कि वह असकी कमजोर नावको सागर-पार करदे।

### सरकारोंको अंक मौका दो

भाज बदलेकी भावना सारे वातावरणमें फैली हुआ है। दिल्लीके हिन्दू और सिक्ख नहीं चाहते कि मुसलमान यहाँ रहें । वे यह दलील देते हैं कि जब हमको पाकिस्तानसे निकाल दिया गया है. तब मुसलमानोंको हिन्दुस्तानी सबसे या कमसे कम दिल्लीमे क्यों रहने दिया जाय र मुस्लिम चीगने ही पहले लडाओ जुरू की है । गाधीजीने कहा कि मै मानता हूँ कि "लडकर हेंगे पाकिस्तान" का नारा छगानेमें मस्लिम छीगने गलती की है। मेंने कभी भी अस बातको नहीं माना कि असा कभी हो सन्ता था । दरअसल जोर जबरदस्तीसे देशके दो द्रकहे करनेमें श्चन्हें कमी सफलता न मिलती। अगर कांग्रेस और अंग्रेज सरकार राजी न होती. तो आज पाकिस्तान कायम नहीं हो सकता था । मगर अव तो कोओ असे बदल नहीं सकता। पाकिस्तानके मुसलमान असके हकदार हैं। आप थोड़ी देरके लिओ सोचिये कि आपको आजादी कैसे मिली। आजारीकी लडाओ लडनेवाली कांग्रेस थी। खसका हथियार मन्द विरोधका था । त्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानके मन्द विरोधके सामने घुटने टेक दिये और यहाँसे चली गुआ । जोर जबरदस्तीसे पाकिस्तानका खात्मा करनेका मतलब स्वराजका खात्मा करना होगा । हिन्द्रस्तानमे दो सरकारें हैं । भिस देशके शहरियोंका फर्ज है कि वे दोनों सरकारोंको आपसमे फैसला करनेका मौका दें । जिस रोजानाकी खन खरावीसे तो व्यर्थ की वरवादी

होती है। अससे किसीको कोओ फायदा नहीं होता, यन्कि टेंगमा बेहद बुकसान होता है।

अगर लोग अराजक होकर आपसमें लखते हैं, तो वे यहाँ सानित करेंगे कि आजादीको हजम करनेकी अनमें ताकत नहीं हैं। 'अगर टोनोंमेंसे अेक अपिनेवेश अखीर तक सही वरताव करता रहे, तो वह दूसरेशे भी अिसी तरह बरतनेके लिशे लाचार कर देगा। सही बरताव ररने वह सारी दुनियानो अपनी तरफ खांच लेगा। वेशक आप हिन्दुस्तानी संघशे अेक असी हिन्दू स्टेट बनाकर काग्रेमके अितिहामशे नये सिरेसे नहीं लिखना चाहेंगे जिसमें दूसरे मदाहवोंशे माननेवालोंके लिशे शेशी जगह ' न हो। मुझे अम्मीद है कि आप कैसा कोओ कटम नहीं अठायेंगे जिनसे आपके पिछले मले कामोंपर पानी स्टिर जाय।

#### ज्नागद्

आज जूनागढमें जो युष्ट चल रहा है, श्रुसकी क्लपना कीजिये। क्या जूनागढ और काठियानाइकी करीय करीय सभी दूसरी रियासतों युद्ध होगा? अगर काठियानाडके दूसरे राजा और रियासती जनता अेक हो जायें, तो मुझे अिसमें कोजी शक नहीं कि जूनागढ काठियानाइकी दूसरी सभी रियासतोंसे अलग नहीं रहेगा। अिसके लिओ यह बहुत जहरी हैं कि सब लोग नानुनके मुताबिक 'काम करें।

# संघ सरकारका फुर्ज़

प्रायंना शुरः होनेसे पहले किसीने गाधीजीको अब पुर्जा मेजा, जिसमे लिखा था कि पाकिस्तानकी सरकार वहाँसे हिन्दुओं और सिक्खोंको खदेग्र रही हैं, और आप हिन्दुस्तानी सम्मी सरकारको सलाह देते हैं कि हिन्दुस्तानी नममें मुसलमानोंको नागरिकताके पूरे अधिकारोंके साथ रहने दिया जाय । संध्सरकार यह दुगुना बोझ कैसे सह सकती है <sup>8</sup>

प्रायंनाके बाद अिस सवालका जवाब देते हुओ गांधीजीने कहा कि मंने यह नहीं कहा कि सघसरकारको पाकिस्तानमें हिन्दुओं और विक्खों के माथ हुओ बुरे यरतावकी तरफ घ्यान नहीं देना चाहिये। संघसरकारका फर्क है कि वह अनकी रक्षाफे लिओ पूरीपूरी कोशिश करे। मगर मेरा जवाब यह नहीं हो सकता कि आप सारे मुसलमानों को यहाँसे भगा हैं और अस तरह पाकिस्तानके बदनाम तरीकोकी नकल करें। जो लोग अपनी खुशीसे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अन्हें सरहद तक हिफाजतके साथ पहुँचा देना चाहिये। हिन्दुस्तानी संघकी सरकारका फर्न है कि वह पाकिस्तानमें रहनेवाले हिन्दुओं और तिक्खोंकी हिफाजतका मरोसा विलावे। मगर असके लिओ सरकारको मोचिवनारकर काम करनेका मौका दिया जाय और हरअक हिन्दुस्तानी असे आमानदारीके साथ प्रापूरा सहयोग दे। शहरियोंका अपने हाथोंमें कानून ले लेना कोओ सहयोग देना नहीं कहा जायगा। हमारी आजादी अभी विर्फ अक माह और दस दिनकी बच्ची है। अगर आप बदला लेनेका अपना पागलपन मरा रवैया जारी रखेंगे, तो आप अस बच्चीको वचपनमें ही मार डालेंगे।

### धर्मकी जीत

भिसके वाद रामायणकी कहानी वयान करते हुओ गार्धाजीने कहा कि लेकाकी लडाओ दो वरावर पार्टियोंके बीचकी लडाओ नहीं थी।

ţ

ह्यसमें अेक तरफ जवरदस्त राजा राजण था और दूमरी तरफ देशनिकाला पाये हुने राम थे। मगर रामकी जीत जिसीतिओ हुजी कि वे अपने धर्मका कमाओंसे पालन कर रहे थे। अगर दोनों ही पार्टियों अधर्मे करने लगतीं, तो कीन निसकी तरफ श्लंगली श्रुठा मक्ती थी <sup>2</sup> यह मजाल ह्यनके बरतावको श्लुचित नहीं ठहरा मक्ता था कि किसने ज्यादा उराओं की, या किसने बुराओंकी श्रुरुमात की <sup>2</sup>

# द्गावाजीकी सजा

आप लोग बहादुर हूँ। आपने जाग्ठसन ब्रिटिश साम्राजरा
मुकायला किया है। क्या आज आप कमजोर हो गये हैं? बहादुर
लोग भगवानके तिवा और किसीसे नहीं उरते। अगर मुसलमान टगाराजी
करते हूँ, तो खुनकी दगाराजी खुन्हें बरराद रर देगी। किसी भी स्टेटने
यह सरसे बहा गुनाह माना जाता है। फोओ भी स्टेट दगाराजों के
आसरा नहीं दे सकती। मगर शकके कारण लोगोंको निशाल देना
ठील नहीं है।

# पुलिस और फोजका फर्ज

मैंने सुना है कि पुलिम और फौज हिन्दुस्तानी मंघमें हिन्दुओंकी और पाकिस्तानमें सुसलमानोंनी तरफदारी करती हैं। यह द्वनकर सुसे बहुत दु स होता है। जन पुलिम और फौज विदेशी सरकारके मातहत थी, तब वह अच्छी तरह सोच भी नहीं सकती थी कि वह देशकी क्या सेवा कर सकती है। लेकिन आज वह अपने अप्रेज अफमरों सहित देशकी सेवक है। आज द्वस्ती आशा की जाती है कि वह अगिनानदारीं और गैर-तरफदारींसे काम करे।

जनतासे मेरी अपील है कि वह पुलिस और फौजसे न डरे। आखिर आपके लम्बेचौढ़े देशकी करोडोंकी आवादीकी तुलनामे वे लोग बहुत थोडे हैं। अगर देशकी जनताका बरताव सही रहे, तो पुलिम और फौजके लिंजे भी सही बरताव करनेके सिवा और कोओ रास्ता न रह जाय।

## लपटोंको कैसे बुझाया जाय?

अिसके बाद गांधीजीने बताया कि आज मैं गवर्नर जनरलसे मिला या 1 श्रुसके बाद दिल्लीकी सारी जातियोंके खासखास कार्यकर्ताओं और बहरियोंसे मिला । फिर मैंने कांग्रेस विकंग कमेटीकी वैठकमे हिस्सा लिया । हर जगह अिसी अेक सवालपर चर्चा हुआ कि नफ़रत और बदल्की लपटोंकों कैसे बुझाया जाय । अिन्सानका फर्च है कि वह अपनी कोशिशमें कुछ शुठा न रखे । तव वह विश्वासके साथ श्रुसका नतीजा भगवानके हाथोंमे सौंप सकता है, जो सिर्फ श्रुन्हीकी मदद करता है, जो अपनी मदद खुद करते हैं ।

#### १५

२६–९–'४७

प्रार्थना शुरू होनेसे पहले गाधीजीने हमेशाकी तरह पूछा कि मैं अपनी प्रार्थनामें कुरानकी कुछ आयतें भी पहुँगा, क्या किसीको अिसपर अेतराज है? अेक नौजवानने कहा कि 'आपको अपनी प्रार्थनासे कुरानकी आयतें निकाल देनी चाहियें।' गाधीजीने जवाव दिया कि मैं अैसा तो नहीं कुर सकता। मगर मैं पूरी प्रार्थना वन्द करनेके लिओ तैयार हूँ। श्रोताओंने कहा कि हम यह नहीं चाहते। हम पूरी प्रार्थना चाहते हैं। अिसपर अेतराज करनेवाला नौजवान चुप हो गया।

#### ग्रन्थ साहव

गाधीजीने कहा कि आज कुछ सिक्ख दोस्त मुझसे मिलने आये 'ये, जो वावा खडकरिंघके अनुयायी थे। अन लोगोंने कहा कि आजकी ख्नखरानी सिक्ख धर्मके खिलाफ है। सच पूछा जाय, तो यह किसी भी वर्मके खिलाफ है। अनमेसे अक माओंने प्रथ साहवसे अक वडा अच्छा भजन सुनाया, जिसमें गुरु नानक्ने कहा है कि भगवानको अल्लाह, रहीम, वनैरा किसी भी नामसे पुकारा जा सकता है। अगर भगवान हमारे दिलमें है, तो असे किसी भी नामसे पुकारनेमें कुछ

वनता-विगब्ता नहीं । क्वीरकी तरह गुरु नानककी भी यही कोशिश रही कि सारे धर्मोका समन्वय हो । मैंने वह भजन सबको सुनानेके खयालसे क्रिस क्रिया था, मगर यहाँ लाना भूल गया । कल खुसे लार्सुगः '

#### गांधीजीकी अभिलाषा

लाहोरके पण्डित ठाक़रदत्त मेरे पास आये और अन्होंने मुझे अपनी द खमरी व्हानी धनाओं । अपनी हालत बयान करते हुओ वे रो पढ़े । अन्हें लाचार होकर लाहोर छोडना पढ़ा था । अन्होंने मुझसे कहा कि 'आपने पाकिस्तानमें अपनी जगहपर मर जाने मगर गुण्डोंसे घवडाकर न मागनेकी जो सलाह दी है. ख़से में पूरी तरह मानता हूँ। मगर ख़सपर अमल करनेकी ताकत सुझमे नहीं थी । अब मै चाहता हूँ कि बापिस लाहोर चला जाओं और मौतका सामना करूँ। में नहीं चाहता या कि वे असा करें। मैंने अनसे कहा कि आप और दूसरे हिन्द और सिक्ख दोस्त, दिल्लीमे फिरसे सच्ची शान्ति कायम वरनेमें मझे नदद दें । तब मै नजी ताकतके साथ पश्चिम पाकिस्तानकी तरफ वढँगा । में लाहोर, रावलिंपण्डी. शेखपुरा और पश्चिम पजाबकी दूसरी जगहोंने जार्खुगा । मे सरहदी सूचे और सिंघमें भी जार्खुगा । मै सवका सेवक और मला चाहनेवाला हैं। सुझे विश्वास है कि कोओ सुझे कही भी जानेसे न रोकेगा । और मैं फौजकी हिफाजतमे नहीं जासूँगा । मै अपनी जिन्दगी लोगोंके हार्थोमें एस देंगा । जो हिन्द और सिंक्ख पारिस्तानसे खदेश दिये गये हैं खनमेंसे हरअक जब तक अपनेअपने घरोंको अिज्जतके साथ नहीं छौटता. तव तक मै चैनकी साँस नहीं छूँगा ।

#### शर्मकी बात

पण्टित ठाकुरवत्त अेक मशहूर वैद्य हैं। क्ओ मुसलमान अनके मरीज और दोस्त हैं, जिनका वे मुफ्त अिलाज करते रहे हैं। यह शरमकी वात है कि अन्हें भी लाहोर छोटना पडा। अिसी तरह हकीम अजमलर्सोंने दिल्लीमें हिन्दू और मुसलमानोंकी अेकसी सेवा की थी। खुन्होंने तिव्जिया कालेज शुरू किया जिसका शुद्घाटन मैंने किया था। अगर हकीम अजमलसाके बारिसोंको दिल्ली और तिब्बिया कालेज छोदना

पढा, तो यह अक शरमकी बात होगी। सभी मुसलमान दगावाज नहीं हो सकते। और जो दगावाज सावित होंगे, अन्हें सरकार कडी सजा देगी।

## अन्याय नहीं सहना चाहिये

मै हमेगा सब तरहकी लडाओंके खिलाफ रहा हूँ। मगर यदि , पाकिस्तानसे अिन्साफ पानेका कोओ दूसरा रास्ता नहीं रह जायगा और पाकिस्तानको जो गलतियाँ सावित हो चुकी हैं, खुनकी तरफ ध्यान देनेरो वह हमेगा मिन्कार करता रहेगा और झुन्हें हमेगा कम करके वतानेका अपना तरीका जारी रखेगा, तो हिन्दुस्तानी सघकी सरकारको असके खिलाफ लहाओ छेडनी ही पहेगी। लेकिन लहाओ कोओ मजाक नहीं है। कोओ भी लड़ाओं नहीं चाहता। असमें वरवादीके सिवा और क़छ नहीं है। मगर अन्यायको सहनेकी सलाह में किसीको नहीं दे सकता। अगर किसी अिन्साफकी वातमे सारे हिन्दू नष्ट हो नाय, तो में अिसकी परवाह नहीं करूँगा। अगर लडाओ छिड जाय, तो पाकिस्तानके हिन्द वहाँ पाँचवी कतारवाले नही वन सकते। कोओ मी अिसे वर्दास्त नहीं करेगा। अगर वे पाकिस्तानके प्रति वफादार नहीं है, तो अनको पाकिस्तान छोड देना चाहिये। अिसी तरह जो शुसलमान, पाकिस्तानके प्रति वफादार हैं. झन्हें हिन्द्रस्तानी संघमें नहीं रहना चाहिये। सरकारका फर्ज है कि वह हिन्दुओं और सिक्खोंके लिओ अिन्साफ हामिल करे। जनता सरकारसे अपना मनचाहा करा सकती है। रही मेरी वात. सो मेरा रास्ता जुदा है। मै तो क्षुस भगवानका पुजारी हूँ जो सत्य और अहिंसाका स्वरूप है।

# हिन्दू ही हिन्दू धर्मको बरवाद कर सकते हैं

अंक वक्त था, जब सारा हिन्दुस्तान मेरी बात सुनता था। जाज में दिकयान्सी माना जाता हूं। मुझसे कहा गया है कि नभी व्यवस्थामें मेरे छिंके कोभी जगह नहीं है। नभी व्यवस्थामें छोग मंत्रीनें, जळसेना, हवाओ सेना और न जाने क्या क्या चाहते हैं। जिसमें में शामिल नहीं हो सकता। अगर लोगोंमे यह कहनेका साहस

हो कि जिस ताकतके बरिये शुन्होंने आसार्दा हासिल की हं, श्रुषीकी मददसे वे श्रुसे टिकाये भी रखेंगे, तो मै श्रुनका साथ दे सकता हूँ। तब भेरी शरीरकी कमजोरी और श्रुदासी पलक मारते दूर हो जायगी। मुसलमान लोग यह कहते छुने जाते हैं कि 'हैंसके लिया पाकिस्तान, लडके लेंगे हिन्दुस्तान।" अगर भेरी चले, तो मै हथियारके जोरसे श्रुन्हें हिन्दुस्तान कमी व लेने दूँ। कुछ मुसलमान सारे हिन्दुस्तानको मुसलमान वनावेनी बात सोच रहे हैं। यह काम लड़ाओं जिरये कभी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान हिन्दू धर्मको कभी वरवाद नहीं कर सकेगा। सिर्फ हिन्दू ही अपने आपको और अपने धर्मको वरवाद कर सकते हैं। अधी तरह अगर पाकिस्तान वरवाद हुआ, तो वह पाकिस्तानके मुसलमानों हारा ही बरवाद होगा, हिन्दुस्तानके हिन्दुओं द्वारा नहीं।

## सत्यकी ही जय होती है

दो दिन पहले प्रार्थना खतम होनेपर अक भाअनि गाधीजींसे पूछा या कि अगर आप सचमुच महात्मा हैं, तो असा चमत्कार दिवाअिये जिससे हिन्दुस्तानके हिन्दू और सिक्ख बच जायें। असका जिक करते हुओ गाधीजीने कहा कि मैंने कभी भी महात्मा होनेका दाबा नहीं किया। असके सिवा कि मै आप सबसे बहुत कमजोर हैं, मैं आप लोगों बैसा ही अक मामूली अन्सान हूँ। मुझमें और दूसरोंके सिर्फ अितना ही फर्क हो सकता है कि दूसरोंके बजाय भगवानपर मेरा मरोसा ज्यादा पक्का है। अगर सभी हिन्दुस्तानी—हिन्दू, सिक्ख, पार्सी, मुसलमान और असाओ—हिन्दुस्तानके लिये अपनी जान देनेको तैयार हों, तो अस देशको कभी गुकसान नहीं पहुँच सकता। में चाहता हूँ कि आप लोग ऋषियोंकी अस वाणीको याद रखें—

"सलमेव जयते नाष्ट्रतम्"—सलको ही जय होती है, झुठनी नहीं।

## राम ही सबसे वडा वैध है

अपना भाषण शुरू करते हुओ गाधीजीने श्रुस अखनारी खनरका जिक्र किया, जिसमें श्रुनकी वीमारीका हाल छपा था। गाधीजीने कहा कि यह खनर मेरी जानकारीके वगैर छपी है और अससे मुझे दु ख हुआ है। वीमारी असी नहीं श्री जिससे मेरे काममें वाथा पब्ती। असके सिना में पहलेसे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अस वीमारीको अतना महत्त्व नहीं देना चाहिये था। श्रुस खनरमें डॉ॰ दीनगा मेहताको मेरा निजी वैद्य कहा गया है, यह गलत है। डॉ॰ मेहताने मुझसे कहा है कि अस तरहके वयानके लिओ वे जिम्मेदार नहीं है। वे मेरे युलानेपर मेरे पास आये थे, मगर वैद्यकी तरह नहीं। वे अपनी आध्यात्मिक कठिनाअयाँ हल करानेके लिओ आये थे। डॉ॰ मेहता अक खनरती जिलाज करनेवाले हैं। वे मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे अक्सर मदद दी है। मगर डॉक्टरकी हैसियतसे खनकी मददकी मुझे जरूरत नहीं पडी।

डॉ॰ मुझीला नय्यर, डॉ॰ जीवराज मेहता, डॉ॰ बी॰ सी॰ रॉय और स्वर्गीय डॉक्टर अन्सारी मेरे नीजी डॉक्टर रहे हैं। मगर अनमेषे किसीने मुझे पहलेसे बताये वगैर मेरी तन्दुरुस्तीके वारेमें कोओ चीज अजवारमें नहीं ही। आज मेरा ओकमात्र वैद्य मेरा राम हैं। जैसा कि प्रार्थनामें गाये गये भजनमें कहा गया है। राम सारी घारीरिक, मानसिक और नैतिक मुराजियोंको दूर करनेवाला है। कुदरती जिलाजके डॉक्टर दीना मेहतासे चर्चा करते हुओ यह सत्य पूरी तौरपर मेरे सामने स्पष्ट हो गया। मेरी रायमें कुदरती जिलाजमें रामनामका स्थान पहला है। जिसके दिलमे रामनाम हैं, अहें और किसी द्वामीकी जरतत नहीं हैं। रामके स्थापकको मिटी और पानीके जिलाजकी भी

जरूरत नहीं है। यही सलाह मैं दूसरे जररतमन्द लोगोंको मी देता रहा हूँ। अब दूसरा कोओ रास्ता पकइना मुझे शोभा नहीं देगा।

यहाँ वहे बहे हकीम, वैद्य और डॉक्टर हैं, जिन्होंने मेनाके लिओ ही अिन्सानोंकी सेना की हैं। डॉ॰ जोशी दिल्लीके ओक मगहूर मर्जन थे, जो धनी और गरीब हिन्दू-मुसलमानोंकी अेक्सी सेना करते थे। वे गरीबोंका मुफ्त अिलाज करते थे, खुन्हें खाना देते थे और घर लौटनेका खर्च भी देते थे। डेकिन डॉक्टरीका अितना वडा जान पानेके बाद भी वे भगवानके सिवा और किसीका सहारा नहीं चाहते थे।

#### **यन्य साहवकी याद**

भिसके वाद गांधीजीने प्रन्य साहवना वह भजन पदा, जिसना सुन्होंने क्ल गांमको जिक किया था। सुन्होंने क्हा कि वह एक अर्जुनदेवका बनाया हुआ था, लेकिन हिन्दू धर्मप्रन्योंके क्यी भजनोंनी तरह सन्तोंके अनुयायी खुट भजन बनाकर भी सुनमें गुरुना नाम दे देते थे। सुस भजनमें यह कहा गया है कि आदमी मगवानको रान, खुदा वगैरा कभी नामोंसे पुकारता है। कोभी तिर्धयाता करते और पवित्र नदीनें नहाते हैं और कोभी मक्ता जाते हैं। कोभी मंदिरमें भगवानकी पूजा करते हैं, तो कोभी मसखिदमें सुसकी भिवादत करते हैं। कोभी आदरसे सुतके सामने दिर सुकाते हैं। कोभी अपरेको हिन्दू कहते हैं को जो नच्चे दिलसे भगवानके नियमोंको पालता है वही सुसके मेटको जानता है। हिन्दू धर्मम सब जगह यही सुपदेश दिया गया है। असिल्प्ने सुन लगोंके पाण्यपनको समझना कठिन है, जो साड़े चार करोड गुसलनानोंको हिन्दुस्तानसे वाहर करना चाहते हैं। जो साड़े चार करोड गुसलनानोंको हिन्दुस्तानसे वाहर करना चाहते हैं।

#### क्या यह भारी भूछ है?

भित्रके बाद गाधीजीने अेक आर्यसमाजी टोस्तके स्नतमा जिक किया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस पहले तीन वहीवहीं गलतियाँ कर चुकी है। अब वह सबसे वही चौथी गलती कर रही है। वह गलती काग्रेसकी जिस जिच्छामें है कि हिन्दुओं और िक्खोंके साथ साथ मुसलमानोंको मी हिन्दुस्तानमे फिरसे वसाया जाय। गांधीजीने कहा, जो भी में काग्रेसकी तरफसे नहीं बोल रहा हूं फिर भी खतमें जिस गलतीके वारेमें कहा गया है, खुसे करनेके लिये में पूरी तरह तैयार हूँ। मान लीजिये कि पाकिस्तान पागल हो गया है, तो क्या हमें भी पागल वन जाना चाहिये? हमारा असा करना सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा अपराघ होगा। मुझे विश्वास है कि जब लोगोंका पागलपन दूर हो जायगा, तो वे महसूस करेंगे कि मेरा कहना ठीक है और अनका गलत।

## भयंकर गैर्रवादारी और दस्तन्दाजी

असके बाद गांधीजीने सुस बातका जिक किया, जो खुन्होंने श्री राजकुमारीसे युनी थी। अन्होंने कहा, राजकुमारी अस समय खास्थ्य-विभागकी मंत्री है। वह सबी ओसाओ हैं और असिल्में हिन्दू और सिक्स होनेका दावा करती हैं। वह सारी हिन्दू और पुस्लिम छावनियोंने सफाओ और तन्दुरुस्तीकी देखरेख रखनेकी कोशिश करती हैं। चूँक पहले पहले मुस्लिम छावनियोंने जानेवाले हिन्दुओंका मिलना करीव-करीव असंभव था, असिल्में अनुन्होंने मुस्लिम छावनियोंकी सेवाके लिंभे ओसाओ आदिमयों और लडकियोंका अेक गिरोह तैयार किया। असिसे कुछ चिढे हुओ और वेसमझ लोग असाअयोंको डरा-धमका रहे हैं, और वहुत्तसे अमाअियोंने अपने घर छोड दिये हैं। यह मंत्रमर चीज है। राजकुमारीसे यह जानकर मुझे खुशी हुआ कि भेक जगह हिन्दुओंने गरीव असाअियोंको स्थाका वचन दिया है। मुसे आशा है कि सारे भागे हुओ असाओ जल्दी ही गान्तिसे अपने घरों छोट सकेंगे और खुन्हें गान्तिसे वेखटके वीमार और दुर्ख़ी अन्सानोकी सेवा करने दी जायगी।

# मेरी श्रद्धा कमजोर हो गओ है?

अखनारोंने लडाजीके वारेंमें कही गओं मेरी वातोंको अिस तरह जनताके सामने पेश किया है कलकत्तेसे मुझे यह पूछा गया है कि क्या में सचमुच लडाञीकी हिमायत करने लगा हूँ 2 मेंने जिन्दगी भर अहिंसाके पालनमा बत लिया है । में कभी लक्षाओंकी हिमायत कर ही नहीं सकता । मेरे द्वारा चलाये जानेवाले राजमें न ती फीज होगी और न पुलिस । टेकिन में हिन्दस्तानी संघकी सरकार नहीं चला रहा हूँ। मेंने तो तिर्फ क्यी तरहकी नमावनायें बताओं हैं। हिन्दुस्नान और पाक्सितानको आपसी सलाह-मशबिरा करके अपने मतनेट दूर ब्रुतने चाहियें। अगर अस तरह वे किसी समझौतेपर न पहेंच चकें, ती श्चन्हें पंचपैतरेमा सहारा देना चाहिये । टेक्नि अगर अक पार्टी अन्याय ही करती रहे और अपर बताये दो रास्तोंमेंसे अेंट भी मजूर न जरे, तो तीसरा रास्ता लिर्फ लहाओंका ही खला रह जाता है। जिन परिस्थितियोंने सुससे यह बात न्हलवाओं. अन्हें लोगोंको मनहना चाहिये । दिल्लीनें प्रार्थनाके बादके अपने सारे मापणोंने सक्षे लोगोंसे यह बहुना पढ़ा कि वे बानून अपने हाथमें न हैं और अपने दिने न्याय पानेका क्षान सरकारपर छोड़ हैं । मेंने लोगोंके मामने पाकिस्तान सरकारमें न्याय पानेके सदी तरीके रखे. जिनमें राजके जाननको तोडकर विसीको मारने-पीटने या सजा देनेकी वात शानिल नहीं है । अगर कोगोंने यह गलत तरीका अपनाया. तो सभ्य सरकारका ज्ञान अनंभव हो जायगा । नेरी जिस बातका यह नतलब नहीं कि ऑहेंसामें नेरी श्रद्धा जराभी घटी है।

#### मि॰ चर्चिलका अविवेक

आज शामकी समामे हमेशाके वनिस्वत ज्यादा लोग जमा हुओ थे। गाधीजीने पद्या. समामे कोओं असा आदमी है जिसे कुरानकी खास आयर्ते पढनेपर अेतराज हो <sup>१</sup> समाके दो आदिमयोंने विरोधमें अपने हाय अठाये । गाधीजीने कहा, मै आपके विरोधकी कदर कहूँगा, जो भी में जानता हैं कि प्रार्थना न करनेसे वाकीके लोगोंको वही निरामा होगी । अहिंसामें पका विश्वास रखनेके कारण असके सिवा दसरा कुछ में कर नहीं सकता. फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आपको अपना विरोध करनेवाले अितने वहे वहमतकी अिच्छाओंका अनादर नहीं करना चाहिये । आपका यह वरताव हर तरहसे अनुचित है। मैं आगे जो बात कहूँगा, झससे आपको यह समझ छेना चाहिये कि किसीके वहकावेमें आकर आपने जो गरखादारी दिखाओं है, वह झस चिढ और गुस्सेकी निगानी है जो आज सारे देशमे दिखाओ देता है. और जिसने मि॰ विन्स्टन चर्चिलसे हिन्द्रस्तानके वारेमें बहुत कडवी वार्ते कहलवाओं हैं। आज सुबहके अखबारोंमें रुटर द्वारा तारसे मेजा हुआ मि॰ चर्चिलके भाषणका जो सार छुपा है हासे मै हिन्दुस्तानीमें आपको समझाता हूँ। वह सार अस तरह है

"आज रातको यहाँ अपने ओक भाषणमें मि॰ चर्चिलने कहा— 'हिन्दुस्तानमें जो भयंकर खेँ्रेजी चल रही है, श्रुससे मुझे को आ अचरज नहीं होता ।'

" खुन्होंने कहा — 'अभी तो जिन चेरहम हत्याओं और मयंकर जुल्मोंकी छुरुआत ही हैं। यह राक्षकी खुँरेजी वे जातियाँ कर रही हैं, ये जुल्म अेकदूसरी पर वे जातियाँ डा रही हैं, जिनमें कुँचीसे कुँची संस्कृति और सभ्यताको जन्म देनेकी शक्ति है और जो त्रिटिश तान और त्रिटिश पार्लियानेग्टके रबाटार और गैरतरकटार शासनमें पीड़ियों तक माथ साथ पूरी गातिसे रही हूँ । मुद्दे दर है कि दुनियाका जो हिस्सा पिछले ६० या ७० व्यत्मेस सबसे ज्यादा शान्त रहा है, शुसकी आवादी मित्रप्यमें सब नगह बहुत ज्यादा घटनेवाली हैं। और, आवादीके घटनेके माथ ही शुस विगाल देवामें सम्बताका जो पतन होगा, बह श्रेशियाके लिओ शुमकी नवसे बड़ी निरागा और दु-खकी बात होगी।'"

आप सब जानते हैं कि मि॰ चर्चिल सुद अेक बढ़े आदनी हैं। वे जिंग्लेण्डके अूचे कुलमें पैदा हुओ हैं। मार्लवरो परिवार . अंग्लैण्डके अतिहासमें मशहूर है। दूसरे विश्वयुद्धके शुरू होनेपर जब प्रेट त्रिटेन खतरेमें था, तब मि॰ चर्चिलने झुसई। हुनूमतर्ना बानडोर चुँमाळी थी । देशक. खुन्होंने खुम सनदके ब्रिटिश साम्राजनो चतरेंचे बचा लिया । यहाँ यह दलील देना गलत होगा कि अमेरिका या दूसरे मित्र राष्ट्रोंकी नददके विना ग्रेट त्रिटेन लहाओं नहीं जीत सकता या। मि॰ चार्चिलको तेन तियासी दुद्धिके तिना सब मित्र राष्ट्रोंको अक साय कीन मिला सकता या ? अन्होंने जिस नहान राष्ट्रकी लडाओंके दिनोंमें नितनी शानसे तुमाओन्टमी की, अतसे क्षुनकी सेवाओं के क्दर की । लेकिन लहासी बीत देनेके बाद अस सम्पूने ब्रिटिश द्वीपोंकी, जिन्होंने लढासीने जनवनका मारी नुक्रमान क्षठाया था. नया जीवन देनेके लिओ चार्चिल-सरकारकी जगह मजदूर-सरकारको पसन्द करनेने कोओ हिचकिचाइट नहीं दिखाओं । अंत्रेजोंने मनयको पहचानकर अपनी अिन्छाचे साम्राजको तोड टेने और छसकी जगह बाहरसे न दिखाओ देनेबाला दिलोंना ज्यादा मशहूर साम्राज कायम क्र्सेना फैसला कर लिया । हिन्दुस्तान दो हिस्तोंने वेंट गया है, फिर भी दोनों हिस्तोंने अपनी मर्स्तांचे ब्रिटिश कामनवेश्यके मैम्बर बननेका कैलान किया है। हिन्दुस्तानको आजाद वरनेका गौरवमरा कदन पूरे ब्रिटिश राष्ट्रकी सारी पार्टियोंने खुठाया था । अिस सामके करनेमें मि॰ चर्चिल और खुनकी पार्टीके लोग गरीक थे । मिवस्य अप्रेजों द्वारा खुठाये गये जिस कटनको सही नावित करेगा या नहीं, यह अलग बात है । और अिसका मेरी जिल

, बातसे कोओ ताल्छक नहीं है कि चूँकि मि॰ चर्चिल सत्ताके फेरबदलके काममे गरीक रहे हैं. अिसलिओ अनसे अम्मीद की जाती है कि वे असी कोओ वात न कहें या करें. जिससे अस कामकी कीमत कम हो । वेशक आधानिक अितिहासमें तो असी कोभी मिसाल नहीं मिलती. जिसकी अप्रेजोंके सत्ता छोडनेके कामसे तुलना की जा सके । सुझे प्रियदर्शी अगोकके त्यांगकी वात याद आती है । मगर अगोक वेमिसाल हैं और साथ ही वह आधुनिक अितिहासके व्यक्ति नहीं हैं । अिसंलिओ जब मैने रूटर द्वारा प्रकाशित किया हुआ मि॰ चर्चिलके भाषणका सार पढा. तो मुझे द स हआ । में मान लेता हूँ कि सवरें देनेवाली अिस मणहर संस्थाने मि॰ चर्चिलके भाषणको गलत तरीकेसे वयान नही किया होगा । अपने अस भाषणसे मि॰ चार्चेळने अस देशको हानि पहुँचाओ है जिसके वे ओक बहत बढ़े सेवक हैं । अगर वे यह जानते थे कि अप्रेजी हुकूमतके जुओसे आजाद होनेके वाद हिन्दुस्तानकी यह दुर्गति होगी. तो क्या अन्होंने अंक मिनटके लिओ भी यह सोचनेकी तकलीफ अठाओ कि अमका सारा दोप साम्राज वनानेवालोंके सिरपर है. अन " जातियों " पर नहीं. जिनमें चर्चिल साहवकी रायमें " खूँचीसे खूँची सस्कृतिको जन्म देनेकी ताकत है " 2 मेरी रायमें मि॰ चर्चिलने अपने माषणमें सारे हिन्दस्तानको अक साथ समेट छेनेमे वेहद जल्दवाजी की है । हिन्दुस्तानमें करोड़ोंकी तादादमें लोग रहते हैं । झनमेंसे कुछ लाखने जंगलीपनका काम किया है, जिनकी करोडोंमें कोओ गिनती नहीं है। मै मि॰ चर्चिलको हिन्दस्तान आने और यहाँकी हालतका खुद अध्ययन करनेकी दावत देता हैं। मगर दे पहलेसे ही किसी विषयमें निश्चित मत रखनेवाले अक पार्टीके आदमीकी हैसियतसे नहीं, विलक अक, गैरतरफदार अप्रेजकी तरह आयें, जो अपने देशकी अिज्जतका खयाल किसी पार्टीसे पहले रखता है और जो अप्रेज सरकारको अपने अिस काममे भानदार सफलता दिलानेका पूरा अिरादा रखता है। प्रेट ब्रिटेनके अिस अनोखे कामकी जॉच असके परिणामोंसे होगी। हिन्दुस्तानके वँटवारेने अनजाने असके दो हिस्सोंको आपसमें लडनेका न्योता दिया। दोनों हिस्सोंको अलगअलग स्वराज देना, आजारीके अस दानपर घटने जैसा

## सरकारका फुर्ज़

प्रार्थनाके बाद भाषण देते हुओ गाधीनीने कहा कि आज मेरे पास मियाँवलीके कुछ भाभी आये थे। अपने जिन दोस्तों को ने पाकिस्तानमें छोड़ आये हैं, खुनके बारेमें खुन्होंने अपनी चिन्ता जाहिर की। खुन्होंने मुझते कहा कि खुन्हों बर है कि जो लोग पीछे रह गये हैं, खुनका या तो जवरदस्ती धर्म बदल दिया जायगा या भूखों मारकर या और किसी तरहसे खुनकी जान छे ली जायगी और औरतों को भगाया जायगा। खुन्होंने पूछा कि क्या हिन्दुस्तानी संघकी सरकारका यह फर्च नहीं हैं कि वह खुन लोगों को लिन सारी मुसीबतों से चचाने विस्ती तरहकी बात दूसरे हिस्सों से मीरे पास आभी हैं। मैं मानता हूं कि सरकारका यह फर्च है कि जो लोग हिफाजतके लिओ खुसका सुँह ताकते हैं, खुनकी वह हिफाजत करे, या स्तीफा दे दे। और जनताका सी फर्च है कि वह सरकारके हाथ मजबूत करे।

पाकिस्तानके अल्पसंख्यकोंकी हिफाजत करनेके दो रास्ते हैं । सबसे अच्छा रास्ता यह है कि कायदे आजम जिन्ना साहव और अनके वजीर अल्पसंख्येकोंमें अनकी हिफाजतका विश्वास पैदा करें, जिससे अन्हें अपनी रक्षाके छिन्ने हिन्दुस्तानकी ओर न देखना पढ़े । पाकिस्तान सरकारका फर्च है कि जिन मकानोंको अल्पसंख्यक छोड़ आये हें, अनकी ट्रस्टीकी तरह देखरेख करे । बेशक, जबरदस्ती धर्म बदछने व औरतोंको भगानेकी घटनायें नहीं होनी चाहियें । अेक छोटीसी छड़कीको भी, चाहे वह हिन्द हो या मुसलमान, हिन्दुस्तान या पाकिस्तानमे अपने आपको पूरी तरहसे मुसलमान, हिन्दुस्तान या पाकिस्तानमे अपने आपको पूरी तरहसे मुसलमान, हिन्दुस्तान या पाकिस्तानमे अपने आपको पूरी तरहसे मुसलमान हिम्म करना चाहिये । किसीके मजहबपर कहीं भी हमला नहीं होना चाहिये । छोकशाहीमें जनता अपनी सरकारको बना या विगास सकती है । मह सुसी ताक्तवर या कमजोर बना सकती है । मगर अनुशासनके बिना वह छुछ नहीं कर सकेगी ।

### अक व्यक्तिकी ताकत

जहाँ तक मेरा सम्यन्थ हैं, आप लोगोंको नाराज करके भी मैं जिस बातको टोहराना चाहूँगा कि हमारे धर्मकी रक्षा करना हमारे ही हावमे हैं। हरअेक बच्चेको यह तालीम मिलनी चाहिये कि वह अपने धर्मके लिओ अपनी जान दे सके। प्रहादकी कहानी आप सब जानते ही हैं। बारह सालकी श्रुमरमें वह अपने विद्वासके लिओ अपने वापके भी खिलाफ हो गया था। हर धर्ममें असी बहादुरीके श्रुदाहरण मिलते हैं। मैंने अपने बच्चोंको यही तालीम ही हैं। मैं अपने बच्चोंको धर्मका रक्षक नहीं हूँ। ओरतोंको अवला कहना भूल हैं। जो ओरत अपने विद्वासको मजबूतीसे पक्षके हुओ है, श्रुसे अपनी अज्ञत या अपनी श्रदापर हमला होनेका डर रखनेकी जररत नहीं हैं। सरकारको आपकी हिफाजत करनी चाहिये। मगर मान लोजिये कि वह असमें कामयाव नहीं होती, तो क्या आप अपने धर्मको श्रुती तरह बदल देंगे जिस तरह आप अपने कपडे बदल डालते हैं?

#### हिन्दुस्तानी सुसलमान

मुसलमानोपर होनेवाले हमलोंका जिक करते हुओ गाधीजीने पूछा कि हिन्दुस्तानके मुसलमान कीन हैं <sup>2</sup> ये सबके सब अितनी बड़ी तादादमें अरबसे नहीं आये। योडेसे मुसलमान वाहरसे आये थे। मगर ये करोड़ों, हिन्दूसे मुसलमान वने हैं। जो लोग खुद सोचसमझकर अपना धर्म बदलते हैं, छुनकी मुझे परवाह नहीं है। मगर जो अछूत या ग्रह मुसलमान वने हैं वे सोचसमझकर नहीं वने हैं। आपने हिन्दू धर्ममें छुआछूतको जगह टैकर और अिन नामधारी अछूतोंको दबाकर मुसलमान वन जानेके लिओ लाचार कर दिया है। छुन माजियों और बहनोंको मारना या छुन्हें दबाना आपको होमा नहीं देता।

## सेवाका विशाल क्षेत्र

प्रार्थनाके बाद सापण देते हुओ गाधीजाने कहा कि कल शामको अनेक बहनने मुझे अेक खत नेजा था । झसमे ठिखा था कि 'मै और मेरे पतिदेव दोनों सेवा करना चाहते हैं। मगर कोओ बताता नहीं कि हम लोग क्या करें ।' भैसे सवाल बहतसे लोग पूछते हैं । सबको मै अन ही जवाव देता हूँ. सत्ता या हुकूमतका क्षेत्र यहुत छोटा रहता है. मगर सेवाका क्षेत्र तो वहत वहा है । वह श्रुतना ही वहा हैं, जितनी वड़ी घरती है। असमें अनगिनत कार्यकर्ना समा सकते हैं। अदाहरणके लिंभे दिल्ली शहरमें कभी आदर्श सफाओ नहीं रही। शरणार्थियोंके बहुत वहीं तादादमें आ जानेसे यहाँ और भी ज्यादा गन्दगी वढ गर्भी है । शरणायों-छावनियोंकी सफाओं जरा भी सन्तोषके ठायक नहीं है । कोशी भी शिम कामको अपने हाथमें है सकता है । अगर आप शरणार्थी-छावनियों तक न सी जा सकें. तो अपने आसपास सफाओ रत सकते हैं और अिसका सारे शहरपर जरूर असर पड़ेगा। रहतुमार्यीके लिओ कोसी किसी दूमरेकी ओर न देखे। वाहरी सफाओं के साथ दिल और दिनागकी सफाओ भी जररी है। यह अक वडा काम है और अिसमें महान सम्भावनायें भरी पड़ी हैं।

#### शान्तिकी शर्ते

में वाबा बिन्तर्रात्वेष द्वारा बुलामी गओ दिल्लीके खास खास नागरिकोंकी केक समामें गया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू अस समामें माषण देनेवाले ये मगर लियाक्नअली आह्व अनसे चर्चा करनेके लिओ आ गये, और चार बजे कांग्रेस विकांग क्मेटीकी बैठकमें और पाँच बजे केविनेटकी अक बैठकमें अन्हें शामिल होना था। असिलिओ सुन्होंने अपनी लाचारी जाहिर की। वावा विचत्तरिक्षमें मुझसे अस समामें बोलनेके लिओ कहा और मेने मंज्र कर लिया। मेने सभामें आये हुओ लोगोसे मताल पूछने लिओ कहा। अक भामी सवाल पूछने खर्दे हुओ, मगर पूछनेंगे शुन्होंने पूरा भाषण ही दे टाला। शुसका साराग यह था कि दिल्लीके लोग सुसलमानोंके साथ गान्तिसे रहनेके लिओ तैयार हैं, मगर गर्त यह है कि वे हिन्दुस्तानी नयके वफादार रहें और शुनके पास जो जिना लामिसंतके हथियार और लहाओका सामान हैं, शुने सरकारको गाँप दें। अस विषयम टो मत नहीं हो सकते कि जो लोग हिन्दुस्तानी सपमें रहना चाहते हैं शुन्हे नथके वफादार रहना ही चाहिये, फिर वे किसी मी मजहबके हों।

अिसके सिवा अन्हें एद अपने यंगर काओसेंसके हथियार सरफारको साँप देने चाहियें। मगर मेंने अन दोस्तिए कहा कि आपकी अिन दो अतीमें तीसरी अेक अर्त और जोट बीजिये। वह यह कि अिन शर्तोंगर अमल करानेका काम मरकारपर छोड दिया जाय।

# बदला सच्चा अिलाज नहीं है

आज पुराने क्लिम करीव ५० हजार और हुमायुँके मरूबरे में बानमें अियसे मी ज्यादा मुसलमान अरणार्थी पड़े हुंजे हूँ। वहाँ खुनके चुरे हाल हूं। पिकस्तान और हिन्दुस्तानी मंपके हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियों हे दु खटर्दका वयान करके अन मुस्लम शरणार्थियों हे दु खटर्दका वयान करके अन मुस्लम शरणार्थियों हु खटर्दका वयान करके अनम मुस्लम शरणार्थियों हु खटर्दका वयान करके अनम हिन्दुओं और निक्खाने पाकिस्तानमें बड़ी वड़ी मुसीबर्ते मही हूँ। हिन्दुओं और निक्खाने परकारका फर्ज हूं कि वह अन हिन्दुओं और सिक्खाके छिन्ने पाकिस्तान सरकारसे न्याय द्वासिक करे। लाहोर अपने अच्छे अच्छे स्कूलो और कालेजोंके लिखे मणहूर हैं। वे सानगी आदिमयों द्वारा बनवाये गये हूं। पंजावी लोग वहे महनती होते हूँ। वे पीम कमाना और खुसे अच्छे अच्छे कामोंमें खर्च करना जानते हैं। लाहोरमें हिन्दुओं और सिक्खांके बनाये हुओं अच्छे से अच्छे अस्पताल हैं। ये सब स्कूल, कालेज, अस्पताल और निजी जायदाद शुनके सच्चे मालिकोंको फिरसे दिलवानी होगी। लेकिन लोग सुद बदला लेना चाहेंगे, तो यह सब नहीं हो मकेगा। यह देखना हिन्दुस्तानी गंपकी सरकारका

फ़र्च है जि पहिस्तान मरगर हिन्दुओं और निम्नांहे नाय न्याय ररे। बिची तरह सुचलमानोंके लिओ यानेनाचे न्याय हार्कि रहना पारिस्थान सरनारता फर्ज हैं। आप दोनों अन्दर्भरें हरे जानोंकी नकल राने न्याय नहीं पा सकते । अगर दी आदमी घोटींपर स्पार होरूर घटने निक्रवे हैं और अनमेंने ओर गिर जाना है, ते क्या दूसरेही भी गिर बाना चाहिये ? कैमा करनेरा नवीजा तो यही होगा कि दोनोंटी हिंदुयाँ ट्ट जार्देगी। नान लोलिये कि सुसलमान युनियनके बजाबार नहीं रहेंगे और अपने हथियार नहीं नींपी, तो क्या जिनित्रे आप निर्दोध महीं. बौरतों और नादन बच्चोंकी इतल जारी रखेंगे ? गारोंको ख़ादन सजा देना सरहारका कान है। हिन्दुस्तानने दनियाने जो अच्छा नान ननाया है, क्षत्रपा दोनों राज्योंके लोगोंने जंगना रामोंने स्पाही पोत ही है। जिन तरह दोनों अपने अपने नहान धर्मीको बरबाट क्ले और ग़लान बन्नेश मौदा पर रहे हैं। जान भटे अँमा जर सक्ते हैं, लेकिन में, जियने हिन्दुस्तानकी भावादी पानेके लिओ अपनी बिन्दगी बॅवपर लगा थी, खनही बरवादी देखनेके लिओ बिन्दा नहीं रहेंगा । में हर सेंनमें भगवानते प्रार्थना उरता है कि या तो वह मुसे जिन लग्डोंको ह्यानेकी ताकृत दे या जिन पर्तांते सुठा है।

#### मुसलमान दोस्नोंके तार

नेरे पात सुम्मन कार मध्यपूर्वती पूर्ती जगहोंने मुतलमान दोस्तोंने तार मेजे हैं, जिनमें पह आगा जाहेर की गओ है कि हिन्दुस्तानकी मौजूदा मार्काभाजीकी लबाजी ज्यादा दिनों तक नहीं दिनेगी। हिन्दुस्तान जस्त्री ही अपना पुराना नान फिर पा नेगा और हिन्दू व मुख्यनान मार्जीमाजी बनकर केक नाथ रहने लगेंगे।

# धुजदिली और जंगलीपनकी हर

मुझे यह खबर जुनकर वडा दुः ज्ञ कि दिल्लीने केक के अस्पतालपर पासने गाँवनालीने हमला किया, जिसमें चार बीमार मारे गये और थोड़े ज्यादा बीमार घायल हुओ। यह बुचदिली और संगर्लीपनकी हट हैं। जिसे किसी भी हालतमें ठीक नहीं कहा जा सहता। दूसरी , अेक रिपोर्टमें कहा गया कि नैनीसे अलाहबाद आनेवाठी रेलमेंसे इन्छ मुसलमान मुसाफिरोंको वाहर फेंक दिया, गया । मुझे तो असे कार्मोंका कारण ही समझमें नहीं आता । खुनसे हर हिन्दुस्तानीका सिर शरमसे झुक जाना चाहिये ।

#### २१

2-90-184

# सिक्ख गुरुओंका सन्देश

अपना भाषण गुरू करते हुओ गाधीजीने कहा, आज दिनमे वावा राडगरिंघके मन्त्री सरदार सन्तोखरिंघसे मेरी बात हुआ । झन्होंने मुझरे कहा कि आपने समामें गुरु अर्जुनदेवका जो भजन सुनाया, ठीक वैसी ही बात गुरु गोविन्दसिंघने भी कही है । ज्यादातर छोग गछतीसे यह सोचते हैं - स्निस बारेमें कभी सिक्ख भी बहुत कम जानते हैं -कि गुरु गोविन्दर्सिघने अपने अनुयायियोंको मुस्कमानोंकी इत्या करना सिखाया था । सिक्खोंके दसवें गुरुने, जिनका भजन मैंने पढकर सनाया है, कहा है कि जिससे कुछ वनता-विगड़ता नहीं कि मनुष्य कैसे, कहाँ और किस नामसे मगवानकी पूजा करता है। भगवान हर मनुप्यका भेक ही है और हर मनुष्यकी जाति भी अनेक ही है। गुरु गोबिन्दसिंघने कहा है कि मनुष्य मनुष्यमे कोओ फर्क नहीं किया जा सकता । व्यक्तियोंके स्वभाव या शकलसरतमें फर्क हो सकता है. लेकिन वे सन ओफ ही मिट्टीके वने हैं। खुनकी भावनायें क्षेक ही है। सब मरते हैं और मिट्टीमें मिल जाते हैं । सब आदमी असी हवा और ख़सी सरजका ख़पमोग करते हैं। गंगा अपना ताजगी देनेवाला पानी मुसलमानको देनेसे अिन्कार नहीं करेगी। बादल सबको अकसा पानी देते हैं । िर्फ नैतिक दृष्टिसे सोया हुआ आदमी ही अपने साथीमे फर्फ करता है। असिलिओ, अगर आप महान सिक्ख गुरुओं और दूसरे मजहबी नेताओंके सन्देशको सच्चा मानते हैं, तो आपको यह महसूस स्ता चाहिये कि आपनेंसे किसीका सी यह कहना गकत है कि हिन्दुस्तानी सब सिके हिन्दुओंसे बना ग्रद हिन्दूरात ही होना चाहिये।

## किरपानका सही अपयोग

गाधीबान साने न्हा, जिससे नेरा यह नत्त्व नहीं कि जिक्लोंने आहिनाका वत किया है। वे आहिंसाके पुतारी नहीं हैं। वे किन सरवार सन्तोखिंसने सुदे बताया कि गुर गोबिन्दिनियने दिनोंने सुसलमान अपने इतने हो। जिसलिंसे गुरने अपने अनुयाजियोंने सुसलमान अपने इतने हो। जिसलिंसे गुरने अपने अनुयाजियोंने सुसलमानोंसे उदनेश आहेग दिवा। छिक्स को किरपान अपने साथ रखेते हैं, वह निर्देशिकों सन्यापीके इत्नसे वचानेके किसे हैं। वह अन्यापके खिलाक उदनेके किसे हैं, न कि निर्देशिं, अनेरतों और वच्चों, या वृदों और अपगोंका स्न करनेके किसे। गुसलमानोंके खिलाक उदने सन्य मी जिस जानुनकी करर की जाती थी कि रोनों तरक्ते भारतोंकी सेवसी सेवा और वेखमाल दी जाय। वेदिन आज वितल्क गतत महस्तरें किसे किरपानका सुपयोग किया जाना है। जो सिक्स किरपानका गलन सुपयोग करता है सुते किरपान रखनेका हक नहीं हैं।

#### बरसगाँठकी वधाक्षियाँ।

आज दिनमर मेरे पास सुठाकातियों हा ताँता सा देंवा रहा। अनमें विदेशी राजदूत और देंजी मासुण्डवेटन भी धीं। वे सव मुझे बघाओं हेंने आपे थे। देशतिदेशसे मेरे पास बघाओं है सेहबीं तार आपे हैं। देर तारका ज्याव देना मेरे लिओ जसंगत हैं। टेटिज में अपने आपसे पूछता हूँ: " क्या सुन्दें बघाओं कहा जा सहना है? क्या सुन्दें बघाओं कहा जा सहना है? क्या सुन्दें बघाओं कहा जा सहना है? क्या सुन्दें बावनपुर्सी कहना ज्यावाठीक नहीं होगा?' शरणाधियोंने भी मुसे पूर्व भेट किये, और पैसे जीर सादिच्छाओं के स्थान बहुतसे सुपहार दिये। टेकिज मेरे दिसमें तो दुंख ऑर सन्नापके दिवा कुछ नहीं है। अक जनावा या जब बनदा मेरी हर बानदों नावती थीं, टेकिन लाज नेरी बात क्षेत्री नहीं सुनता। बाज तो लोगोंसे में अक जहीं बात सुनता हैं कि वे हिन्दुस्तानी संबंध सुस्त्यानांकों नहीं रहने देंगे। टेकिज साज बगर सुस्त्यानांके विद्यान सुन्दें सावाब हैं, तो कुळ पारिकीं में

अीसािअयों और यूरोिपयनोंपर क्या वीतेगी यह फौन कह सकता है ? बहुतसे दोस्तोंने यह आशा जािहर की है कि मै १२५ साल तक जिन्दा रहूँ । लेिन मैंने तो ज्यादा समय तक जीनेकी अिच्छा ही छोड़ दी है; फिर १२५ वरसका सवाल ही कहाँ रह जाता है ? मै अन वधािअयोंको स्वीकार करनेमें विलक्षल असमर्थ हूँ । जव नफरत और खुँरेजी वातावरणको गन्दा बना रही हो, तब मै जिन्दा नहीं रह सकता । असिल्अे मै आप सबसे विनती करता हूँ कि आप अपना यह पागलपन छोड दें । आप अस वातको भूल जािअये कि पाकिस्तानमें गैरमुस्लिमोंके साथ क्या किया जाता है । अगर अक पार्टी नीचे गिरती है, तो दूसरीको भी असा करना जोमा नहीं देता । आप जान्त मनसे असे बुरे कामोंके नतीजोंपर तो जरा सोचिये । आपको वपने दिलोंसे सारी नफरत निकाल देनी चाहिये । यह आपका हक और फर्ज है कि आप सरकारके सामने अपनी विकायतें रखें और अन्दें दूर करनेकी माँग करें । लेकिन आपका कान्नको हाथमें छे लेना विलक्षल गलत रास्ता होगा । वह रास्ता सबको वरवाद कर देगा ।

#### २२

3-30-180

## सब अंकसे दोषी हैं

बधाओं तारों से मुझपर झड़ी लगी हुआ है। मेरे लिओ शुन सबका जवाब देना असम्भव है। दोस्तोंने मुझे छुझाया है कि मै बधाओं के कुछ सन्देश अखबारों में छपना हूँ। मेरे पास मुसलमान दोस्तों के भी बढ़े मुन्दर सन्देश आये हैं। लेकिन मेरे खयालमें आजका समय शुन्हें छपाने लायक नहीं है। सम्भव है शुनसे आम लोगों को की फायदा न हो, जो आज मला और अहिंसामें विख्वास नहीं करते। मेरी रायमें घुरे काम फरनेवाले सभी अकसे दोषी हैं, फिर वे को भी मी हों।

# सत्याग्रह और दुराग्रह

आजकल मुझे बहुतसी जगहोंमें सत्याप्रह शुरू करनेकी खनरें मिल रही हैं । मुझे अक्सर अचरज होता है कि यह नामधारी सत्याप्रह कहीं सचमुच दुरागह तो नहीं हैं। मिलों, रेलवे या पोस्ट आफिसोंकी हबताल हो, या उट देशी रियामतोंके आन्दोलन हों, ममीला मकनद सुसे अेक ही दिखाओं देता हैं — सत्ता छीनना । आज दुरमनील तेज जहर सारे नमाजपर अपना अमर टाल रहा है। जो लोग धाम्न मनने यह नहीं सोचते कि साधन और साध्य दोनों आखिरकार अेग ही चीज हैं, वे अपना नकसद पूरा करनेका कोओं भी नोता नहीं चुकते।

# अच्छा काम खुद अपना आशीर्वाद है

मेरे पान अंसे भी खन आते हैं, जिनमें होग अपने नानोंके हिं या कोओं आन्दोलन शुरू करने के छिं मेरा आशीवांड माँगते हैं। मेरी रायमें हर अच्छे कानके नाय आशीवांड तो रहता ही हैं। सुने मेरे या दूसरे क्रिसी नार्यनकी जरूरत नहीं होती। आज अंक भले आदमी मेरा आशीवांड माँगने आये। वे बहुत अच्छा जान कर रहे हैं। होकिन मेंने सुनसे कहा कि मेरा आशीवांड क्या माँगते हो? वे माओं अच्छम मेरे कहनेतां मनलब नमज गये। सुन्य हमेशा अपने आप जाहिर होता है। हरलेक्को वहांसे बीच कीमत चुकाकर भी नम्यण पालन करना बाहिये। हेकिन जो मत्यागह करते हैं, सुन्हें अपने दिलोंको स्टोलकर यह देखना चाहिये कि क्या वे मचमुच सलकी खोज कर रहे हैं? अगर कैसी बान नहीं हैं, तो सत्यागह नजक बन जाता हैं। जो होग कैसी चीज पानेकी जोशिश करते हैं जो मचमुच सुनकी नहीं है, वे आहेंसाके जारिये सुसे नहीं पा सकते। जसत्य वस्तुकी माँगमें हिंसा मरी होती हैं, और सत्यागह और हिंसानें कोशी मेरा हो ही नहीं मकना।

## छावनियोंमें सफाओका काम

मित्रके वार गाष्ट्रीतींने च्हा कि दिल्लीनें हिन्दू, सिक्त्व और मुसलमान गएणार्थियोंकी क्यी छात्रनियाँ हैं। झुनमें और शहरनें ज्याफी गन्दगी हैं। इस्सेक बाहता है कि छात्रनियोंकी मणार्थीके छिन्ने मेहतर एवं जायें। छेनिन जिस तरह कान नहीं चल्या। जो लोग छात्रनियोंने रहते हैं, झुनहें अपने आसपासकी और पाखानोंकी सकाकी खुड ज्याने बाहिये। झुआहूतकी गालिख हिन्दू धर्मके यसको हुनकी तरह खा रही

है। अस कालिसको मिटानेका अक रास्ता यह है कि हम सब भंगी बन जायँ। मंगीका काम गन्दा नहीं है। झससे सफाओ होती है। अगर दिल्लोके नागरिक शहरकी सफाओकी तरफ खुद घ्यान देंगे, तो वे दिल्लीको सुन्दर शहर बना देंगे और अनकी मिसालका दूसरोंपर वहा गहरा असर होगा। अगर छावनियाँ चलानेका काम मेरे हाथमें हो, तो मै छावनियोंने रहनेवालोंसे कहुँगा कि यहाँ सारे काम आपको ही करने होंगे। निकम्मे रहकर रोटी खा छेने और अपना दिन ताग, चौपड या जुला खेलकर बरवाद करनेसे गरणार्थियोंका पतन होगा । झन्हें कताओ. वनाओ. वर्जीगीरी. वहाओगीरी. खेती या दूसरा कोओ अपनी पसन्दका धन्धा हाथमें छेकर खुश होना चाहिये। मुझे अस वातमें कोशी शक नहीं कि अन्हें दसरोंकी सेवाओंपर निर्भर न करके पूरी तरह अपने ही पाँवोंपर खडे होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि अगर वे काममें रस जायेंगे तो वहत हद तक अपने द खदर्दको मी भल जायेंगे। अन्होंने जो भयंकर मुसीवतें सही है. अन्हें मै जानता हूँ। गरणार्थियोंको जिन्होंने सताया है झन्हें मै अेक पलके लिओ भी माफ नहीं कर सकता ! लेकिन मैं फिर वारवार जोर देकर यह कहेंगा कि झराओका बदला भलाओंसे चुकाना ही सही रास्ता है।

#### क्षेक फ्रांसीसी दोस्तकी सलाह

अज अक दयाछ फासीसी टोस्त मुझसे मिलने आये। झुन्होंने मुझे यह समझानेकी, कोजिश की कि मुझे अपना काम पूरा करनेके लिओ १२५ वरस तक जीनेकी अिच्छा रखनी चाहिये। छुन दोस्तने कहा—'आपने अितना वडा काम किया है। अपने टेशको आजारी दिलाओं है। आपको आजकी घटनाओंसे मायूस नहीं होना चाहिये। अगर हर घटनाके लिओ भगवान जिम्मेदार है, तो वह दुराओं मेरी भलाओ पैटा करेगा। आपको दुखी और निराश नहीं होना चाहिये। छेकिन फासीसी दोस्तके हमदर्शिक गव्दोंसे में अपने आपको घोखा नहीं दे सकता। आज मुझे लगता है कि पहले मेने जो इन्छ क्या है छुसे मुझे भूल जाना होगा। कोओ आदमी अपने पुराने यगपर नहीं जी सकता। जब मैं यह महसूस करूँ कि मैं लोगोंकी सेवा कर

सक्ता हूँ, तो ही में जीनेकी भिच्छा कर सक्ता हूँ । और वह तमी होगा जब लोग अपनी गलती समझें और मेरी बात मानें । मेरी जिन्दगी मगवानके हाथमें है । अगर भगवान मुझसे ज्यादा सेवा टेना चाहेगा, तो वह मुझे जिन्दा रखेगा । टेक्नि आज मुझे सचमुच केंसा लगता है कि मेरे शब्द अपनी ताकत खो बैठे हैं । खुनका जनतापर कोओ असर नहीं पढता । और अगर में ज्यादा सेवा नहीं कर सकता, तो सबसे अच्छा यही होगा कि भगवान मुझे अस दुनियासे खुठा टे ।

२३

8-50-'80

## कम्बलोंके लिओ अपील

प्रार्थना करनेवाली पार्टीमें वैठी हुआ डॉ॰ मुझीला नय्यरकी ओर क्षिशारा करते हुने गाधीजीने अपने माषणमें कहा, जिस बक्त वह हिन्दू. और मुसलमानोंको अक्सी डॉक्टरी मदद देनेमें अपना सारा ध्यान लगा रही है। वह प्रराने क्लिके मसलमान शरणाधियोंकी सेवार्मे रोज चार घंटे खर्च करती है। असने क्ल रेडकॉस सोसायटीके लोगोंके साथ कुरुक्षेत्र-छावनीका सुआसिना किया. जिसमें रेडकॉस सोसायटीके जञ्चाखाना और भिश्मंगल विभागके डायरेक्टर डॉ॰ पडित, प्रो॰ हॉरेस अलेक्नेण्डर और फेण्डस सर्विस यनिटके मि॰ रिचार्ड साक्षिमोण्डस भी थे। कुरुकेन-छावनीमें हिन्दू और सिक्ख शरणार्थी रहते हैं । अनकी तादाद कमसे कम २५००० है और वह रोज बढती जा रही है। शरणार्थियोंके रहनेके लिये हेरे खड़े किये गये हैं । लेकिन वे सबको आसरा देनेहै लिओ काफी नहीं हैं। खराक आदनीको भुजमरीका शिकार होनेसे बचा सक्ती है. टेक्नि वह समतोळ नहीं कही जा सकती । खमसे लोगोंको पूरा पोषण नहीं मिलता और खनकी बीमारीको रोकनेकी ताकत घटती है। मै यह कहनेके लिये मजबूर हो जाता हूँ कि अगर येक पार्टी भी समझदार वनी रहती, तो अिन्सानोंका यह द खदर्द बहुत कम किया जा सकता या । दैर ऑर वहटेजी भावनाने देशमें धुराओका जहरीला घेरा छुर कर दिया है और लारों लोगोंको मुतीबतमें डाल दिशा है । आज हिन्दू ऑर मुमलमान वेरहमीन अक दूसरेकी होड़ करते दिखाओं दे रहे हैं । वे ऑरतों, बच्चों ऑर पूटोंका एन करते भी नहीं शरमाते । मैंन हिन्दुस्नानमें आजादीके लिओ उन्हीं मेहनत की है और भगवानसे प्रार्थना की है कि वह मुते १२५ वरस जिन्दा रहने हे, ताकि मैं हिन्दुस्नानने रानराज कायन होते देख सकूँ । हेरिन आज असी कोओ आगा दिखाओं नहीं देती । लोगोंने कानून अपने हाथोंमें ले लिया है । क्या मै लाचार बनरर अस अन्धेरने देखता रहूँ ?

भगवानसे में प्रार्थना करता हूँ कि या तो वह मुझे अँसा वल दे कि मेरे वतानेसे लोग अपनी गलनीको समझ जाय और खुसे सुवार लें, या फिर मुझे अिम दुनियासे ही खुटा है। अेक वक्त था, जब आप लोग अपने प्यारके कारण मेरी वार्तोंको आँख मूँटकर मानते थे, आपका प्यार तो जायट वैसा ही है, मगर जान पहता है कि मेरी अपील आपके दिमाग और दिलॉपर असर डालनेकी अपनी ताकत खो चुकी है। क्या जब तक आप गुलाम थे, तमी तक मे आपके कामका था और आजाट हिन्दुस्तानमें क्या मेरा कोओ खुपयोग नहीं रहा? क्या आजादीका मतलय सम्यता और अिन्सानियतसे बिदा हेना है? जो बात में पिछले वर्गोंम विद्याचिहाकर आपसे कहता रहा हूँ, खुसके सिवा अब दूसरा होओ सन्देश में आपको नहीं दे सकता।

बोज में आपका ध्यान आगे आनेवाली मर्टीके मोंसमकी तरफ सींचना चाहता हूँ। टिही ऑर पंजाबमें बहुत सर्टी पबती है। जो लोग गरम, क्रम्यल या रजिअयाँ दे सकते हैं श्रुन सबसे में अपील करता हूँ कि वे ये चींज शरणार्थियोंके लिओ दें। मोटे स्तकी चहरें मी मेर्जा जा सकती हैं। मेजनेसे पहले अगर जरुरी हो, तो आप झुन्हें थो डालें और सी लें। जिस अिन्सानियतके काममें हिन्दू-मुसलमान सब हिस्सा लें। में चाहता हूँ कि आप कोशी चींज लिखी खास जातिका गाम लेकर न हैं। आप अतना विश्वास रखें कि आपकी मेंट सिर्फ श्रुन्हींको दी जायगी जो उसके कादिल हैं। मुझे श्रुम्मीट हैं कि क्छसे ही जिन चीजोंकी मेंट ज्यादासे ज्यादा तादादमें आने लगेगी। सरकारके लिओ यह मुमहिन नहीं हैं कि वह लार्को वेआमरा जिन्सानोंको क्यल दे सके। जिस वक्त तो हिन्दुस्तानके करोडो निवासियोंको ही अपने अभागे भाजियोंकी मददके लिओ आगे बदना होगा।

२४

4-90-120

#### मेरी बीमारी

प्रार्थनाके बाद अपना भाषण शुरू करते हुओ गायौजीने कहा कि
मुझे अस बातका दु ख है कि मेरी बीमारीकी खबर अखबारोंमें फिर
छपी है। मै नहीं जानता, किमने वह खबर टी है। यह मब है
कि मुझे खाँसी और कुछ बुखार है। मगर अखबारोंमें अिसकी खबर
देनेसे न मुझे लाम है, न और किसीको। यह खबर बहुतसे लोगोंके
लिओ बेकार चिन्ताका कारण बन सकती हैं। असलिओ टोस्तोंसे मेरी
विनती है कि वे फिर कमी मेरी वीनारीकी कोओ खबर न हपवार्ये।

#### अक असंगत सुझाव

मुझे अेक तार मिला है, जिसमें लिखा है कि 'अगर हिन्दू और विक्ख बदला न टेरो, तो शायद आप भी आज जिन्दा न रहते ।' अिस मुझावको में अनगत मानता हैं। मेरी जिन्दानी तो भगवानके हाथोंमें हैं, जैसी कि आप सबकी हैं। जब तक भगवान अजाजत नहीं देता, तब तक को अी अिसका खान्मा नहीं कर सकता। अिन्दानोंमें यह ताकत नहीं है कि वे मेरी जिन्दगीको या दूसरे किसीकी जिन्दगीको बचा सकें। शुस तारमें आगे कहा गया है कि ९८ फी सबी मुसलमान दगावाज हैं और अैन वक्तपर वे पाक्स्तिनसे मिलकर हिन्दुस्तानको दगा देंगे। अिस बातपर मैं मरोसा नहीं करता। गौंबोंने रहनेवाली मुस्लिम जनता दगावाज नहीं हो सकती। मान लिनिये कि वे भी दगावाज साबित होते हैं, तो वे अिस्लामको ही बरबाद होंगे। अगर अनके दिलाफ दगावाजीका अिलजाम साबित हों गया, तो सरकार अनसे निपटेगी। में पूरी तरहसे मानता हूँ कि अगर हिन्दू और मुसलमान अक दूमरेके दुरमन बने रहे, तो अिसके परिणामस्वरूप लक्षाओं जरूर होगी। और लड़ाओं हुआ, तो टोनों अपनियेग बरबाट हो जायेगे। मरकारका फर्क है कि जो लोग अपनी दिमाजतके लिक्के अमपर निर्भर रहते हैं, अन मबकी वह हिफाजत करे, किर वे लोग बाहे जहां हो और बाहे जिस धर्मको माननेवाले हो। आजिस्कार तो नौआं आदमी अपने धर्मको एद ही बचा सकता है।

#### मि॰ चर्चिलका दूसरा भाषण

अियते याद मि॰ चर्चिलकं दूसरे भाषणका जिक करते हुओ गात्रीजीने त्या कि चर्चिल माहबने अंग्लैण्डकी मजदर सरकारपर हिन्दुलानकी बरवाडीका अलजाम लगाया है। खुन्होंने गहा है कि मनदूर नरकारने अनेनी साम्राजकी खतम वर दिया और हिन्दुस्तानकी जनताना मुसीयनमें डाला । अन्होंने अपनी यह शका जाहिर की है कि यही दुर्गति वरमाक्षी भी होगी । क्या अिच्छा विचारकी जननी है 2 न्या चर्चिल साहबना यह विचार अनकी अस अच्छामें से पैदा हुआ हैं कि बरनाकी भी अँमी ही दुर्गति हो 2 मि॰ चर्चिल अक बड़े आदमी हैं। अनको फिरसे अिंग तरह बोलते जानकर मुझे दुख हुआ हैं। झन्होंने अपने देशमें ज्यादा अपनी पार्टीकी परवाह की हैं। हिन्दुस्तानमे मान लाख गाँव हैं। ये सात लाख गाँव पागल नहीं वने हैं। मगर मान लीजिये कि वे भी असे वन गये, तो क्या अिमिकिओ हिन्दुस्तानको गुलाम बनाना अिन्साफकी बात होगी <sup>2</sup> क्या िष्फे अच्छे लोगोजो ही आजादी पानेका हक है <sup>2</sup> अंग्रेजोंने ही हमे िम्बाया है कि नजेकी आजादी हो ज-हवासकी गुलामीसे हमेगा वेहतर हैं। हमें ठीक ही सिखाया गया है कि अपनी सरकार अगर बुरा शायन भी करे, तो खुसे सहा जा सकता है, और दूसरी अच्छी सरकार अपनी मरकारकी जगह नहीं है मकती । समाजवाद चर्चिल साहबके विञे हों आ है। अनेक मजदूर समाजवादीके सिवा दूसरा कुछ हो नहीं

सन्ता । समाजवाद और महान सिदान्त है । क्षरे ठुजरानेके बजाय अतका मनसवारीसे जिस्तेनाल करनेकी वटरत है। जनाववारी बरे हो सन्ते हैं, सनाजवाद नहीं । खिंग्लैंग्डने नजदर दलकी जात ननाजवादकी र्जात है । सजदूर सरकार सजदूरों द्वारा चलाओं जानेवाली सरकार है । केंद्र अरसेसे नेरा वह नत रहा है कि जब सज़दर पार्टी अपने गौरवनी नहत्त्वस करेगी, तब वह दसरी सभी पार्टियोंसे ज्यादा प्रभावशाली होगी। र्<u>ञिग्लेंग्डकी नजदर</u> सरकारने वहाँकी सारी पार्टियोंकी सम्मातिसे हिन्दुस्तानसे क्प्रेज़ी हुकूनत क्षुठा ही हैं । क्षुतके क्षित्र नहान द्वानपर दोष टगाना नि॰ वर्षिलको शोमा नहीं देना । मान लोखिये कि इसरे बनावमें वर्षिल चाहव जीन जाते हैं तो निस्चय ही खनका यह जिरादा नहीं होगा छि हिन्द्रस्तानकी बाजारीको छीन ठैं और ख़तको दुवारा गुलान बनायें । अगर वे कैंचा क्रेंने तो अन्हें हिन्द्रस्नानके क्रोडों कोगोंचा जबदेस्त सुकावला करना पढ़ेगा । क्या सुन्होंने थोडी देखे हिझे वह भी नोचा है कि वरनाको त्रिटिम साम्राजने मिलानेका कान किन्ता गर्मनाक था है न्या सन्हें जार है कि हिन्द्रस्तानको किम तरीकेने क्वोने किया गर्जा था र अन गांचे अञ्चायको मै खोलना नहीं चाहता । असके वारेनें जित्ता रून रहा जाय. खतना ही अच्छा है । यह मब कहनेके साथ ही में आए होनोंसे नी ऋना चाहुँना कि आप उह न भूलें कि सगर भाप भिन्नानोंक बनाय जानवरोंकी तरह वरत्ते रहे, तो महँगे दानों मिजी हुसी सापनी आचारी दुनियाची वही तान्नतें द्वीत लेगी । अगर हिन्दुस्तानपर यह मुचीवत आओ तो असे देखनेके टिओ ने जिन्दा नहीं रहना बाहता । हिन्दुस्तानको अकेटे हायों वचानेवाला में कीन होता हूँ १ नार में यह जहर चाहता हूँ कि आप मिस्टर चर्निटड़ी मिविष्यवाणीको गलत सावित कर हैं।

#### अनाजकी समस्या

अनाजकी मौज्दा गम्मीर परिस्थितिमें डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादको अपनी सलाइका लाम देनेके लिओ झुनके आमंत्रणपर खुराकके विशेषज्ञ शिकद्वा हुंभे हैं। अिस अहम मामलेंम कोशी भूल होनेसे लाखो अिन्सान सुखनरीसे मर सकते हैं। कुदरती या अिन्सानके पैदा किये हुओ अकालमें हिन्दुस्तानके करोडों नहीं, तो लाखों आदमी भूखसे मरे हैं। अिसलिओ यह हालत हिन्दुस्तानके लिओ नयी नहीं है। मेरी रायमें अक व्यवस्थित समाजमें अनाज और पानीकी कमीके सवालको कामयावीसे हल करनेके लिओ पहलेसे ही सोचे हुओ खुपाय हमेशा तैयार रहने चाहियें। अक व्यवस्थित समाज कैसा हो, और खुसे अिस सवालको केसे सुलक्षाना चाहिये, जिन वातोंपर विचार करनेका यह समय नहीं है। अिम वक्त तो हमें सिर्फ यही विचार करना है कि अनाजकी मौजूदा मर्यक्र तारीको हम किस तरह कामयावीके साथ दूर कर सकते हैं।

#### स्वाबलम्बन

मेरा खयाल है कि हम लोग यह काम कर सकते हैं। पहला सबक, जो हम सीखना है, वह है स्वावलम्बन और अपने आपपर मरोसा रखनेका। अगर हम यह सबक पूरी तरह सीख ले, तो विदेशोंपर निर्मर रहने और अिस तरह अपना टिवालियापन जाहिर करनेसे हम वच मकते हैं। यह बात घमण्डसे नहीं, बल्कि हकीकतोंको व्यानमें रखकर कहीं गओ है। हमारा देश छोटासा नहीं है, जो अपने अनाजके लिओ बाहरी मटदपर निर्मर रहे। यह तो अक छोटामोटा महाद्वीप है, जिसकी आवादी चालीए करांडके लगभग है। हमारे देशमें बढीवडी निदेशों, कभी किरमकी क्षुपजाञ्च जमीनें और कभी न चुकनेवाला पशुधन है। हमारे पशु अगर हमारी जरुरतसे बहुत कम दूध देते हैं,

तो जिनमें पूरी तरहसे हनारा ही दोष है। हनारे पत्र जिस लायक हैं कि वे क्मी भी हमें अपनी जहरतना दूध दे सकते हैं। पिछली क्र सदियोंने अगर हमारे देशकी तरफ दर्रुक्य न क्रिया गया होता, तो भाज अनुका भनाज चिर्फ असीको काफी नहीं होता, बल्कि पिछले नहायुद्धके कारण अनाजकी तगी भोगती हुआ दुनियाको भी श्रुसकी जररतका वहत कुछ अनाज हिन्द्रस्तानसे मिल जाता । आज दुनियाके जिन देशोंने अनाजनी तगी है. अनमे हिन्दस्तान भी शामिल है। आज तो यह मुसीयत घटनेके बजाय बढ़ती हुआ जान पडती है। नेरा यह मुझाव नहीं है कि जो दूसरे देश राजीख़शीसे हमें अपना अनाज भेजना चाहते हें, खुनका अहमान मानते हुओ माल ले टेनेके बजाय हम हुमें छीटा दें। में तिर्फ भितना ही कहना चाहता हूँ कि हम भीख न मैंगते फिरें। असते हम नीचे गिरते हैं। असमे डेगके भीतर अक जगहसे दूसरी जगह अनाज भेजनेकी कठिनाभियाँ और शासिल कर दीितये । हमारे वहाँ अनाज और दूसरी खानेपीनेकी चीजोंनो अेक जगइसे दूसरी जगह शीव्रतासे मेजनेकी सहूलियतें नहीं हैं । अिसके साथ ही यह भी नभव है कि अनाजकी फेरवर्राके दरम्यान क्षुमने अितनी मिलावट कर दी जाय कि व्ह खाने लायक ही न रहे। हन अिस वातते औंतें नहीं नूँद सक्ते कि हमे अिन्सानके भटे द्वरे सव किस्मके स्वनावते निपटना है । दुनियाके हिसी हिस्सेमें कैसा अिन्सान नहीं मिलेगा, जिनमें कुछ न द्वछ क्मजोरी न हो ।

#### विदेशी मददका मतलव

दूसरे, हम यह सी देखें कि हमें दूसरे देगोंसे कितनी मदद मिल सरती हैं। मुसे माहम हुआ है कि हमारी मौजूदा जररतांके तीन फी सरीसे ज्यादा मदद हम नहीं पा सक्ते। अगर यह बात सही हैं — मैंने क्सी माहिरोंसे जिसकी जॉब क्साओं हैं और खुन्होंने जिसे लहीं माना हैं — तो में पूरी तरह मानता हूँ कि बाहरी मददपर भरोसा करना वेदार हैं। यह जरूरी हैं कि हमारे देशमें सेतींके लावक जो जमीन हैं, खुनके अैकमेक जिब हिस्सेमें हम ज्यादा पैसे दिलनेग्ली चीजोंके बनाय रोजाना काममें आनेवाल अनाज पैदा करें। अगर हम बाहरी मददपर जरा नी निर्भर रहे, तो हो सक्ता है कि अपने देशके मीतर ही अपनी जररतका अनाज पैटा करनेकी जो जबरदस्त कोजिश हमें करनी चाहिये, खुससे हम यहऊ जायें। जो परती जमीन खेतीके वाममें लाजी जा नक्ती है, खुसे हम जरूर अिस काममे हें।

#### केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण

सुक्षे भय है कि खानेपानेकी चीजोंको अंक जगह जमा करके. वहाँसे सारे देगमे अन्हे पहुँचानेश तरीका नुक्रसानदेह है । विकेन्द्रीकरणके <sup>'जरिये</sup> हम आसानीसे काटे याजारको खतम कर सकते हैं 'और चीजोंको यहाँने वहाँ लाने-लेजानेमें लगनेवाले बक्त और पैसेकी बचत कर सकते हैं। हिन्दुस्तानके अनाज पैदा क्रनेवाले देहाती लोग अपनी फसलको पूरों वर्गरासे बचानेकी तरकीयें जानते हैं । अनाजको अेक स्टेशनसे दूसरे स्टेशन ठाने-रेजानेम चहीं वर्गराको असे खानेका काफी मौका मिलता है। अससे देशका क्रोडों रुपयोका नुकसान होता है और वव हम ओक ओक छटाक अनाजके लिओ तरसते हैं. तब देशका हजारों मन अनाज अिम तरह बरबाद हो जाता है । अगर हरअेक हिन्दुस्तानी वहाँ सुनिक्न हो वहाँ अनाज पैटा करनेकी जरुरतको महसूस करे, तो गायद इस मूल जायें कि देशमें 'कसी अनाजकी तंगी थी। ज्यादा भनाज पैदा करनेजा विषय कीमा है. जिसमें सबके लिओ आकर्षण है। अिम विषयपर में परे विस्तारके साथ तो नहीं बोल सका, मगर सुझे ' श्रम्मीट है कि मेरे अितना कहनेसे आप लोगोंके मनमे अिसके वारेमें रुचि पैदा हुआ होगी और समझदार लोगोका ध्यान भिस वातकी तरफ सुदा होगा कि हरअेक जल्स जिस तारीफके लायक काममें मदद कर सक्ता है।

## · अनाजकी कमीका किस तरह सामना किया जाय?

अब में आपको यह बता दूँ कि बाहरसे हमको मिलनेवाले तीन फी सदी अनाजको हेनेसे अिन्कार करनेके बाद हम किस तरह अिस कमीको पूरा कर सकते हैं। हिन्दू लोग महीनेमें दो बार अेकादक्षीका बत रखते हैं। अस दिन वे आधा या पूरा अपवास करते हैं।

मुसलमान और दूसरे फिरकोंके लोगोंको भी, खास करके जब करों हों भूखों मरते लोगोंके लिओ ओकआप दिनका अपनास करना पड़े, तो असकी अन्हें मनाही नहीं है। अगर सारा देश अस तरहके अपवासकी अहमियतको समझे, तो हमारे खुट होक्र विदेशी अनाज केनेसे अन्कार करनेके कारण जो कमी होगी, अनसे भी ज्यादा कमीको बह पूरी कर सकता है।

मेरी अपनी रायमें तो अगर अनाजके रेशनिंगका कोओ श्रुपयोग है भी, तो वह बहुत कम है। अगर अनाज पैदा क्रानेवालांको श्रुनकी मर्जीपर छोड दिया जाय, तो वे अपना अनाज वाजारमें लायेंगे और इरअक्को अच्छा और खाने लायक अनाज मिटेगा, जो आज आसानीसे नहीं मिलता।

# प्रेसिडेण्ट द्रुमेनकी सलाह

अनाजकी तगीके धारेने अपनी बात खतन करनेसे पहले में आप लोगोंका ध्यान प्रेसिडेण्ट दूमेनकी अमेरिकन जनताको दी गर्आ श्रुष सलाहकी तरफ दिलार्खुगा, जिसमें झन्होंने कहा है कि अमेरिकन लोगोंनो क्म रोटी खाक्र यूरोपके भूखों मरते लोगोंके लिओ अनाज बनाना चाहिये । झन्होंने आगे वहा है कि अगर अमेरिकाके लोग खुद होवर जिस तरहका शुपतान करेंगे, तो शुनकी तन्दुरस्तीमे कोओ कनी नहीं आयेगी । प्रेतिडेण्ट ट्रमेनको क्षुनके अस परोपकारी रखपर मै वधाओ देता हैं। मैं अस सुझावको माननेके टिओ तैयार नहीं हैं कि अस परोपनारके पीड़े अमेरिकाके लिओ माली फायदा अठानेज गन्दा अरादा छिपा हुआ हैं । क्सी अिन्सानका न्याय "ख़सके कार्नोपरसे होना चाहिये, शुनके पीडे रहनेवाले अिरादेसे नहीं । अक भगवानके तिवा और कोओ नहीं जानता कि अन्सानके दिलमें क्या है। अगर अमेरिका भूखे यूरोपको अनाज देनेके लिओ अपवास करेगा या कम खायेगा तो क्या यह काम हम अपने खुदके लिओ नहीं कर सकेंो ? अगर बहुतचे लोगोंका भस्तमे मरना निरिचत है, तो हमें स्वादलम्बनके तरीनेसे खुनको वचानेकी पूरीपूरी कोशिश करनेका यश तो क्ससे क्स हे ही हेना चाहिये। अससे अेक राष्ट्र सूँचा क्षठना है।

हम खुम्मीट करें कि डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद द्वारा बुळाओ गओ कमेटी तब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक वह देशकी मौजूदा अनाजकी भयंकर तंगीको दूर करनेका कोओ व्यावहारिक तरीका नहीं हुँढ निकालेगी।

#### २६

0-30-180

#### ज्यादा कम्बलीके लिखे अपील

प्रार्थनाके बाद अपना माषण ग्रुस्त करते हुओ गाधीजीने कहा कि परसोंके वादसे कुछ कम्बल मेरे पास और आये हैं। जिन दान देनेवालोंको मैं घन्यनाद देता हूं। मगर मुझे यह कहते हुओ दु ख होता है कि अगर जिसी तरह धीरे धीरे और जितनी कम तादादमें यह चीज मिलती रही, तो लाखों बेआसरा शरणाधियोंको हम कम्बल नहीं दे सकेंगे। जनताको जिन्हें जिकड़े करनेका असा वन्दोबस्त करना चाहिये कि थोड़े वक्तमे बहुत बढ़ी तादादमें कम्बल जिकड़े किये जा सकें। जिन्हें गरणाधियोंको ठीक तरहसे बाँटनेके लिओ या तो आप मेरे पास मेज सकते हैं, या अपनी मर्जीके किसी जख्स या सस्थापर भरोसा करके खुन्हें सौप सकते हैं।

#### कांग्रेसके सिद्धान्तोंके प्रति सच्चे रहिये

िनसके वाद गाधीजीने कहा कि मुसे यह कहते दु ख होता है कि देहरादून या खुसके आसपास ओक मुसलमान भाओका खून हो गया। खुसका अकमात्र कस्रू यह था कि यह मुसलमान था। क्या में हिन्दुस्तानी मंघके करोडों मुसलमानोंको हिन्दुस्तान छोड देनेके लिओ कह सकता हूँ श आदित ये कहाँ जायँ थे रेलगाड़ियों में मी तो वे मुरक्षित नहीं हैं ! यह सच है कि पाकिस्तानमें हिन्दुऑकी भी यही दुर्गति हो रही है । मगर दो गलत कामोसे अक सही काम नहीं वन सकता। हिन्दुस्तानी संघके मुसलमानोंसे बदला लेकर आप पाकिस्तानके हिन्दुओं और सिक्खोंको कोओ मदद नहीं पहुँचा सकते। में आपसे अपील

करता हुँ कि जान जपने वर्न लीर लांग्रेस्सी नीतिने प्रति सस्ये बनें । क्या पिछटे ६० बर्सोंने कांग्रेस्ते लेखा कोजी कान क्या है, विससे देशके हिस्को तुरुवान पहुँचा हो ! क्यार अब कांग्रेस्तें आपका विस्तात न रहा हो, तो ज्यापटे जिल बारकी कावारी है कि आप कांग्रेसी मिल्नेयों हटाकर खुलकी जगहपर दूसरोंको देश दें। संगर क्या कारूनको अपने हायमें देश क्या कोजी कान न क्यें, विस्के किंजे क्याको नादमें पड़तान पड़े।

#### अनाजका घण्ट्रोल

क्ल अनावने क्रमोलके वारेंसे गांधीयाँने सपने जो विचार वाहिर क्रिये थे, अनना जिक करते हुने अन्होंने च्हा कि मुसे पक्षा विस्तान हैं कि अगर मेरे चुसावपर अनल क्या जायगा, तो २४ घंटेके अन्दर अनावकी तगी काफी हद तक दूर हो जायगी। अिस विपयके खास जानकार लोग मेरे क्षिम मुसावसे सहसत हैं या नहीं यह अलग बात है।

#### वजीरोंको चेतावनी

मेरे पाम आहर इसी लोगोंने यह कहा कि जनताके नार्की पुराने कंट्रोज अनलदारोंकी तरह ही मननाने हगसे जान करते हैं। अस पर प्रकाश बालनेवाले कुछ कागजात भी वे लोग मेरे पास छोउ गरे हैं। अस तिलासेल्में मैंने मंत्रियोंसे बातचीत नहीं की। नगर अस मानलेंने नेरी साफ राय है कि जिन बातोंके लिसे हम अमेज सरकारकी आलोचना करते रहे हैं, अनमेसे कोशी भी बात जिम्मेदार मंत्रियोंकी सुकुमतमें नहीं होनी बाहिये। अमेजी हुकूमतके हिनोमें बाजिसराय. कानून बनाने और अपन्य अमल करानेके लिसे ऑडिनेक्स निमाल सकते थे। तब जुबिशिअल और अक्वोक्टुटिव्ह (न्याय और शासन) के काम अक ही शब्सके पास रखनेका काफी विरोध किया गया था। तबसे अब तक असी कोशी बात नहीं हुआ जिससे अस विषयमे राग बदलनेत्री जररत हो। देशमें ऑडिनेक्सका शासन विलक्त नहीं होना बाहिये। कानून बनानेका अधिकार सिर्फ आपकी धारा समाओंको रहे। खर्जरोंको, जब जनता बाहे, तब अनके परींसे हराया जा सकता है। सुनके कामोंकी जाँच करनेका अधिकार आपकी अदालतोंको रहे। सुनके कामोंकी जाँच करनेका अधिकार आपकी अदालतोंको रहे। सुनके कामोंकी जाँच करनेका अधिकार आपकी अदालतोंको रहे।

अिन्साफको सस्ता, सरल और वेदाग बनानेकी भरसक कोशिश करनी चाहिये। अस ममसदको पूरा करनेके लिओ 'पंचायतराज' का युझान रखा गया है। हाओ कोर्टके लिओ यह सुमिकन नहीं कि वह लाखों लोगोंके झगडे निपटा सके। सिर्फ गैरमामूली हालतोंमें ही आक्सिमक कानून बनानेकी जररत पड़ती है। कानून बनानेमें कुछ ज्यादा देर मले लगे, मगर अक्काक्युटिन्हको लेजिस्लेटिन्ह असेम्बलीपर हाबी न होने दिया जाय। अस बक्त कोओ खुदाहरण तो सुझे याद नहीं है, सगर अलग अलग स्वोंसे मेरे पास जो खत आये हैं, खुनके ही आधारपर मैंने ये वार्ते कहीं हैं। अिसलिओ जब में जनतासे अपील करता हूं कि वह अपने हाथमें कानून न ले, तभी जनताके मंत्रियोंसे भी अपील करता हूँ कि जिन पुराने तरी होंकी खुन्होंने निन्दा की है, खुनहींको खुद अपनानेके खिलाफ वे सावधानी लें।

#### रामराजका रहस्य

जनतासे में अेक बार फिर अपील करूँगा कि वह अपनी सरकारके प्रति सच्ची व वफादार वने और या तो ख़सकी ताकत बढाये या ख़ुसे अपनी जगहते अलग करदे, जिसका कि श्वरी पूरा पूरा अधिकार है। जवाहरलालजी सन्ने अवाहर हैं। वे कभी हिन्दू राज कायम करनेकी वातका समर्थन नहीं कर सकते और न सरदार ही, जिन्होंने सुसलमानोंकी हिफाजत की है। अँसा कर सकते हैं। जो भी मे अपने आपको अेक सनातनी हिन्दू कहता हूं. फिर भी मुझे अस वातका अमिमान है कि दिक्खनी अमीकाके स्वर्गीय अिमाम साह्य मेरे साथ हिन्द्रस्तान आये ये और सावरमती आश्रममे खनकी मृत्यु हुओ थी। खनकी लडकी और दामाट अभी भी सावरमतीम है । क्या मै या सरदार झुन्हें निकाल दें <sup>2</sup> मेरा हिन्दू धर्म मुझे सिखाता है कि मै सब वर्मोंकी अिज्जत करूँ। यही रामराजका रहस्य है । अगर लोगोंको जवाहरलालजी, सरदार पटेल व अनके साथियोंपर श्रद्धा और विश्वास न रहे. तो वे अन्हें बदल समते हैं, डेक्टिन लोग अनसे यह अम्मीद नहीं कर सकते, और अन्हें करनी भी नहीं चाहिये कि वे अपनी आत्माके खिलाफ हिन्दुस्तानको सिर्फ हिन्द्रश्रोंका ही मुल्क मान हैं। अससे तो वरवादी ही होगी।

#### प्रमोपे यजाय कस्पल वीजिये

गाणीमानं कहा कि एउ एक्बल मेरे पाम और भाषे हैं। दोनागर्क बाह ओक दोमन मेरे पाम आये और स्वर्गीन मुक्ते देने या सम्बन्ध मेननेशी भिण्डा जाहिर ही। मेने सुनी सम्बन्ध मेननेने किसे रूप। व जब में मनामें आ रहा था, पर दूपरे ओक आपनी सम्बन्ध मर्ग नेने लिओ मुक्ते पोन मी रूपने दिये जिन्हें मेरी निक्ता। मगर में रूपनिक मजाय सम्बन्ध हैना ज्यादा प्रमुख सम्बन्ध ।

### घटादुरीकी अहिमा

अंक भने आज्ञी सुरामें मिनने असे थे। ये देणात्तरे भा रहे थे। रेलगार्शके जिस दिल्बेने ये सप्त पर रहे थे, पह दिन्दुओं और मिक्तोंने भग था । अन दिल्येमें चन्ताने और नवे अत्मी पर लोगोंको सक हुआ । पुरुष्टेगा असी अपनी कार नगार वताओं । मगर असकी रालाओगर कुछ गण गुआ था, जी बगा भा कि वह सुसलमान है। अनुना काफी था। अस आदमी है पुरा मारनर बसनामे फेंक दिया गया । तान भन्ने आदमीने यहा हि ये क्षम दरवरी देग न सके और सुन्होंने अपना मेंह फेर लिया । मैन सुने दाँटा कि आपने अपनी जानरा नतरा क्षुद्राकर भी शुस सुमलमान भाअीको बचानेकी होनिहा क्यों न ही? अगर आप अमा हरते हा सुमिकन था रि अस सुसलमान भाओं ही जान प्रच जाती, आएने भापकी जान चनी जाती । यह बहादुरही अहिमा होती । यह भी मम्भा था कि आपकी बहादरीका असर दारे मुनाफिरोंपर पहला और निरोध करतेमें वे भी आपका नाथ देते । अन भले डोस्नने मजूर किया कि यह बात शुनके दिमागमें श्रम वक्त नहीं आश्री, अगर्चे शुने आना चाहिये था ।

मुहे जिस विचारसे ग्लानि हुआ कि सभी मुसाफिर दिलसे अस होतानीभरे काममे शामिल थे, अगरचे तिसपर भी मेरी सलाह यही होती कि शुन भाअीको अपनी जानका खतरा शुठाकर भी शुसका विरोध करना चाहिये था। मेने महस्स किया है कि अग्रेज सरकारके खिलाफ हमारी लड़ाओं वहादुरकी अहिंसाके आधारपर नहीं थी। शुसका नतीजा में और साथ ही सारा देश भुगत रहा है। अगर हो सके, तो में अपने जीवनके वचे हुओ दिन, लोगोंमें यहादुरकी अहिंसा पैदा करनेंग विताना चाहता हू। यह ओक मुश्किल काम है। में मंजूर करता हूँ कि पाकिस्तानमें जो कुछ हुआ है और हो रहा है, वह बहुत बुरा है। मगर हिन्दु-स्तानीर्संघम जो कुछ हो रहा है, वह भी शुतना ही बुरा है। अस यातम पता लगाते बैठना फ़िज्ल है कि शुरुआत किसने की, या किसकी गलती ज्यादा थी। अगर दोनों अब दोस्त बनना चाहते हैं, तो शुन्हें बीती हुआ बातें भूलनी होंगी। अगर वे वचन और कमेंसे बढला लेनेकी बात छोड़ दें, तो कलके दुश्मन आज दोस्त बन मफते हैं।

# अखवारोंका फुर्ज़

अखवारोंका जनतापर जवरदस्त असर होता है। सम्पादकोंका फर्ज है कि वे अपने अखवारोंमें गळत खवरें न दें या कैसी खवरें न छापें, जिनसे जनतामे खुत्तेजना फेले। अेक अखवारों मेंने पढ़ा कि रेवाडोंमें मेंनेंने हिन्दुओंपर हमला कर दिया। अिस खवरने मुझे वेचैन कर दिया। मगर दूसरे दिन अखवारोंमें यह पढ़कर मुझे खुत्री हुआ कि वह खवर गळत थी। असे कजी खुदाहरण दिये जा सकते हैं। सम्पादकों और खुप-सम्पादकोंको खवरें छापने और खुन्हें खास रूप देनेमें बहुत ज्यादा सावधानी लेनेकी जरुरत है। आजादीकी हालतमें सरकारोंके लिये यह करीव करीव अमंभव है कि वे अखवारोंपर कावू रखें। जनताका फर्ज है कि वह अखवारोंपर कड़ी नजर रखे और खुन्हें ठीक रास्तेपर चलाये। पढ़ी-लिखी जनताको चाहिये कि वह अखकानेवाले या गन्दे अखवारोंकी मटद करनेसे अन्कार कर है।

# फौज और पुलिसका फुर्ज़

जिस तरह प्रेस क्लि राजका मजबूत अग होता है, झुधी तरह फौज और पुलिस भी हैं । वे क्लिफी तरफदारी नहीं कर सक्तीं । नामप्रदायिक आधारपर फौज और पुलिसका बँटवारा बहुत बुरी चीज है । हेक्नि अगर फौज और पुलिस साम्प्रदायिक विचारकी वन जाती हैं, तो सुसका नतीजा बरवारी ही होगा । हिन्दुस्तानी संबक्ष फौज और पुलिसका यह फर्ज है कि वे जान देकर भी अरुपसतवालोंकी हिफाजत करें । वे अपने अिस पहले फर्जिको अेक पलके लिओ भी भुला नहीं सकतीं । यही वात में पाकिस्तानकी फौज और पुलिसके बारेमें भी कहूँगा, जिन्हें वहाँके अरुपसतवालोंकी रक्षा करनी ही चाहिये । पाकिस्तानकी फौज और पुलिस मेरी वात नान या न मानें, लेकिन में यूनियनकी फौज और पुलिस सही कान करा सकूँ, तो मुझे पक्का विस्वास है कि पाकिस्तानको भी जैसा करना पढेगा ।

अन वातने सारी दुनियापर प्रभाव डाला है कि हिन्दुस्तानने विना ख्न वहाये आजारी पाओ है । फौज और पुलिसको अपने सही बरतावसे अस आजारी पाओ है । फौज और पुलिसको अपने सही बरतावसे अस आजारीके लायक बनना होगा । असके अदा करना चाहिये । जब तक हर नागरिक सरकारकी तरफ अपना फर्च अदा नहीं करता, तब तक कोओ आजाद सरकार शासन चला ही नहीं सकती । मै यहाँ अन्हें आहिंसक बनानेकी वात नहीं कर रहा हूँ । मै तो सिर्फ यही कहता हूँ कि वे आहिंसको मानें या न मानें, लेकन अपना बरताव ठीठ रखें । अगर शुन्होंने मेरी बातपर ध्यान नहीं दिया, तो बादमें शुन्हें पहलाना होगा ।

#### जल्दी कम्बल दीजिये

मुसे आज दिनमें कमसे कम २० कम्बल मिले हैं। मै दानियोंसे अपील करता हूँ कि वे जल्दी अपना दान दें। क्योंकि अक्तूबरके दूसरे तीसरे हफ्तेसे दिल्लीमें तेज सर्दी पड़ने लगती है। दान समयपर न दिया जाय, तो वह अपनी कीमत खो देता है।

## शान्तिसे सुनना ही काफी नहीं

आप मेरी बात शान्तिते सुनते हैं, अिसके लिओ में आपका अहमान नानता हूँ। लेकिन अितनेसे ही काम नहीं बलेगा। अगर मेरी सलाह सुनने लायक हैं, तो क्षुमपर आपको अमल मी करना चाहिये।

#### पाकिस्तानके अस्पमतवाले

पाकिस्तानमे हिन्दू और विक्स भयकर दगामे हैं। 'पाकिस्तान छोडकर हिन्दुस्तानी संघमे आनेका काम चडा कठिन है। कभी लोग रास्तेमें ही मर जागेगे। पाकिस्तान छोडकर यूनियनमें आ जानेके वाद भी करणार्थी-छावानेगोंमें झुनकी दगा चहुत अच्छी नहीं हो जाती। इक्क्षेत्रकी छावनीमें हजारों लोग आसमानके नीचे पढ़े हैं। वहाँ डाक्टरी मदद काफी नहीं है, न झुन्हे ताकत देनेवाला खाना ही मिलता है। असिके लिओ सरकारको दोप देना गलत होगा। मैं लोगोंको क्या मखह हूँ आज दिनमें पिद्चम पाकिस्तानके छुछ दोस्त मुझसे मिले थे। झुन्होंने मुझे अपने दु.खदर्दकी कहानी झुनाओ और कहा कि पाकिस्तानमें रह जानेवाल लोगोंको जल्दी ही यूनियनमें ले आना चाहिये। मैं सरकार नहीं हूँ। लेकिन आजकी गैरमामूली हालतोंमें कोजी भी सरकार पूरी तरह चाहनेपर मी वह सब नहीं कर सकती, जो वह करना चाहती है। पूरवी वंगालसे सबर आभी है कि वहाँसे मी लोगोंने

भागना शह कर दिया है। में अिमका कारण नहीं जानता। मेरे साथ काम करनेवाले -- जिनमें सतीशनाव और खादी प्रतिप्रानके दमरे लोग मी है - प्यारेलालजी, रन गाघी, अमतलसलाम बहन और सरदार जीवनसिंघजी आज भी वहाँ काम पर रहे हैं । मैंने गुद नोआखाठीया दौरा करके लोगोंको यह समझानेकी कोशिश की थी कि वे मारा हर होड हैं। अस खबरने मुझे लोगों और सरनारके फर्जपर सोचनेका मौका दिया है। जो अेक राजको छोडमर दसरे राजमें आ रहे हैं. वे यह मोचते होंने कि हिन्दुम्तानी सबने खनकी हालत वहां अच्छी हो जायगी । लेक्नि अनका यह खयाल गलत है । पूरे दिलसे चाहनेपर भी सरकार अितने गरणाधियोंके खाने-पीने और रहने बगैराका अिन्तज्ञान नहीं कर सकती । वह शरणार्थियोंके लिओ फिरसे पहले जैसी हालत पैदा नहीं कर सकेगी। वह लोगोंको यही सलाह दे सकती है कि वे अपनी अपनी जगहोंपर जमे रहें और अपनी रक्षाके छिश्रे भगवानके सिवा किसीकी तरफ न देखें । अगर अन्हें मरना भी पड़े, तो वे वहादरीसे अपने धरोंनें ही नरें । स्वभावत संघन्ने सरकारका यह फर्ज होगा कि वह दूसरी सरकारमे अपने भल्पसख्यकोंकी सरक्षाठी माँग करे । दोनों सरकारोंका यह फर्ज है कि वे मीज़दा हालतोंमें मिलजलकर सही बरताव करें । अगर यह अचित बात नहीं होती, तो असना लाजमी नतीजा होगा लहाओ । लहाओकी हिमायत करनेवाला में आखिरी सादमी होसँगा। छेकिन में यह जानता हैं कि जिन सरकारोंके पास फीजें और हथियार हैं, वे लहाओं के लिवा दूसरा रास्ता अख्तियार कर ही नहीं सन्तीं। भैसा कोओ रास्ता सर्वेनाशका रास्ता होगा। आवादीके फेरबदलमें होनेवाली मौतसे किसीको कोओ फायदा नहीं होता। फेरबदलसे राहत-कामकी और लोगोंको फिरसे वसानेकी वहीं वदी सनस्याओं खड़ी होती हैं।

## , और कम्बल मिले

गाधीजीने जाहिर किया कि मेरे पास और वहुतसे कम्बल आये हैं। कम्बल खरीदनेके लिओ कुछ रुपये और अेक सोनेकी कँगूठी भी दानमें मिली हैं। बडोदासे मुझे ओक तार मिला हैं, जिसमें बताया गया है कि वहाँ शरणाधियोंके लिओ ८०० कम्बल तैयार हैं। और भी ज्यादा तादादमें मेजे जा सकते हैं, बशतें रेलसे भेजनेकी जिजाजत मिल जाय। मुझे आशा है कि अिस रफ्तारसे शरणाधियोंको सर्दोंकी बरवारीसे बचानेके लिओ काफी कम्बल अिकट्टे हो जायेंगे।

## खाने और कपड़ेकी तंगी

आज देशमें खाने और कपडेकी भारी तंगी है। आजावीके आनेसे यह तंगी पहलेसे ज्यादा भयंकर रूपमें दिखाओं देने लगी है। मैं असका कारण समस नहीं सकता। यह आजावीकी निशानी नहीं है। हिन्दुस्तानकी आजावी असलिओ और भी ज्यादा कीमती हो जाती है कि जिन साथनोंसे हमने खुसे पाया है, खुनकी सारी दुनियाने तारीफ की है। हमारी आजादीकी लडाओंमें ख्न नहीं वहा। भैसी आजादीकी लडाओंमें ख्न नहीं वहा। भैसी आजादीकी लडाओंमें ख्न नहीं वहा। भैसी आजादीकी लडाओंमें स्मर्याओं पहलेके बजाय ज्यादा तेजीसे हल करनेमें मदद करनी चाहिये।

खराकके बारेमें में कहूँगा कि आजका कण्ट्रोल और रेशनिंगका तरीका गैं खुदरती और व्यापारके अमूलोंके खिलाफ है। हमारे पास अपजासू जमीनकी कमी नहीं है, मिंचाओं लेले काफी पानी हैं और काम करने लेके कि काफी आदमी हैं। श्रेसी हालतमें खराककी तगी क्यों होनी चाहिये? जनताको स्वावलम्बनका पाठ पढ़ाना चाहिये। अक बार जब लोग यह समझ लेंगे कि अन्हें अपने ही पाँनोंपर खहे रहना है, तो सारे वातावरणमें अक विजली-सी दौड़ जायगी। यह मशहूर बात

है कि असल बीमारिसे जितने लोग नहीं मरते, श्रुससे नहीं ज्यादा श्रुसके दरसे मर जाते हैं। में चाहता हूँ कि आप अमालके मन्द्रका ' सारा दर टोट दें। लेकिन कार्त यही है कि आप अपनी जरूरतें जुट पूरी क्रनेका कुदरती कदम श्रुआये। मुझे पक्का विद्वास है कि जुराक परसे क्ण्योल श्रुआ लेनेसे देशमें अकाल नहीं पदेगा और लोग भुत्वमरिके विकार नहीं होंगे।

असी तरह हिन्दुस्नानमें क्पदेकी तगी होनेका भी कोओ कारण नहीं है। हिन्दुस्तान अपनी जररतसे ज्यादा क्पास पैदा करता है। लोगोंको खुद कातना और बुनना चाहिये। अिसलिओ में तो चाहता हूँ कि कपडेका कण्डोल भी ख़ुठा दिया जाय । हो सकता है कि जिमसे कपडेकी कीमत बढ जाय। मुझसे यह कहा गया है और मेरा विस्वान है कि अगर लोग कमसे कम छह महीने तक कपड़ा न खरीड़ें, तो स्वभावत कपडेकी कीमत घट जायगी। और मैंने यह सुझाया है कि असी बीच जरूरत पडनेपर लोगोंको अपनी खाडी तैयार बरनी चाहिये। अस मौकेपर में अपने अस विस्वासपर असल करनेकी वात नहीं कहता कि खारीके अस्तेमालमें दूसरे किसी क्रमडेका अस्तेमाल जानिल नहीं है। अक बार लोग अपनी जुराक और कपड़ा जुद पैदा करने लगे कि **अ**नका सारा दृष्टिकोण ही वदल जायगा। आज हमें सिर्फ रियाची आजादी मिली है। मेरी सलाहपर अनल करनेसे आप माली आजादी मी हासिल करेंगे और असे गोंबोंका अंक अंक आदमी महसस करेगा। तव लोगोंके पास आपसमे सगइनेका समय या अिच्छा नहीं रह जायगी। अिसका नतीजा यह होगा कि शराव, जुआ वगैरा जैसी दूसरी वुराअियाँ मी हुट जायँगी। तब हिन्दुस्तानके लोग आजादीके हर मानीनें आजाद हो जायेंगे। भगवान भी अनकी मदद करेगा, क्योंकि वह श्चन्हींकी मदद करता है, जो खद अपनी सदद करते हैं।

#### चरखा जयन्ती

प्रार्थनाके बादके अपने माषणमें गाधीजीने लोगोंको याद दिलाया कि आज भादों विंद वारस है। अिस दिनको गुजरात, कच्छ और काठियावाहमें रेंटियावारस या चरखाजयन्तीके नामसे लोग जानते हैं। आज जगहं जगह सभामें की जाती हैं और लोगोंको चरखेके प्रोप्राम और खुससे जुढे हुओ कामोंकी याद दिलाओ जाती हैं। आजका समय खुत्साह और धूमधामसे चरखाजयन्ती मनानेका नहीं है। मैंने चरखेको खुसके फैलें हुओ अर्थमे अहिंसाका प्रतीक कहा है। माख्म होता है कि वह प्रतीक आज खतम हो गया है, वर्ना आप भामीआजीका खुन और असी तरहके दूसरे हिंसामरे काम होते न देखते। मै अपने आपसे पूछता हूँ कि क्या चरखाजयन्तीका खुत्सव विलङ्गल वन्द कर देना ठीक न होगा है लेकन मेरे दिलमें यह आशा छिपी हुआ है कि हिन्दुस्तानमे कमसे कम कुछ आदमी तो असे होंगे, जो चरखेके सन्देशको वफादारीसे मानते होंगे। खुन्ही लोगोंके खातिर चरखाजयन्तीका खुत्सव चालू रहना चाहिये।

#### हरिजनोंके लिओ विल्ले

मैंने कल अेक वयानमें देखा था कि श्री मण्डल साहव और पाकिस्तान केविनेटके कुछ दूसरे मेम्बरोंने यह तय किया है कि हरिजनोंसे मैंसे बिल्ले लगानेकी आशा रखी जायगी जो अनके अछूत होनेकी निशानी हों। अन बिल्लोंमे चौंद और तारेकी छाप होगी। यह फैसला हरिजनोंका दूसरे हिन्दुओसे फर्क दिखानेके अिरादेसे किया गया है। मेरी रायमे असका लाजमी नतीजा यह होगा कि जो हरिजन पाकिस्तानमे रहेगे, अन्हें आखिरमें सुसलमान बनना पहेगा। दिली विश्वास और आत्माकी

प्रेरणांसे लोग धर्म बदलं, तो खुतके खिलाफ मुझे छुछ नहीं कहना हैं। अपनी अिन्छांसे हेरिजन बन जानेके कारण मैं हरिजनोंके मनको जानता हूँ। आज अक भी हरिजन कैमा नहीं है, जो अिस्लाममें शामिल किया जा सके। अिस्लामके वारेमें वे क्या जानते हैं न वे यही समझते हैं कि वे हिन्दू क्यों हैं। हर धर्मके माननेवालोंपर यही बात लागू होती हैं। आज वे जो कुछ भी है, वह अिसीलिओ हैं कि वे किसी खास धर्ममें पैदा हुओ हैं। अगर वे अपना धर्म बदलेंगे, तो सिर्फ मजबूर होकर, या अस लालवमें पहकर, जो अन्हें धर्म बदलेंगे, तो सिर्फ मजबूर होकर, या अस लालवमें पहकर, जो अन्हें धर्म बदलें, तो भी असे मच्चा या कामूनी नहीं मानना चाहिये। धर्मको जीवनसे भी ज्यादा प्यारा और ज्यादा कीमती समझना चाहिये। जो अस सचाओपर अमल करते हैं वे अस आदनीके बितस्वत ज्यादा अच्छे हिन्दू हैं, जो हिन्दू धर्मशाक्रोंका जानकार तो है, लेकिन जिसका धर्म सफटके समय टिका नहीं रहता।

#### दशहरा और वकर अीद

अितके याद गाधीजीने दशहरा और वकर अदिके पास आ रहे त्योहारोजा जिक किया और हिन्दुओं व मुसलमानोंसे अपील की कि वे ज्यादासे ज्यादा सावधान रहें और अिस मौकेपर अेक दूसरेकी भावनाओंको ठेस न पहुँचायें। में चाहता हूँ कि अिन त्योहारोंके मौकेपर दोनों पार्टियाँ साम्प्रदायिक दर्गोंको जन्म देनेवाले कारणोंसे वचें।

#### दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह

आखिएमें गाधीजीने दक्षिण अफ्रांकामें क्लचे शुरू किये जानेवाले नलामहा जिक करते हुओ कहा, वहाँ सलामह कुछ समय तक पहले चला था । वीचमे वह योडे दिनोंके लिओ वन्द कर दिया गया था । हिन्दुस्नानका मामला सुनुक राष्ट्रसंज्ञके सामने हैं और दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्नों और मुमलनानोंने उलसे फिर सलामह शुरू करनेका फैसला किया है । मेरी खुन लोगोंको यह सलाह है कि वे हिन्दुस्तानी संध और पाकिस्नानकी सरलारोंकी मटट मौंगें । दोनों सरकारोंका यह फर्च है कि वे दक्षिण अफ्रीकाके, हिन्दुस्तानियोंकी भरसक मदद करें और अन्हें वदावा दें। सफल सत्याप्रहकी गर्त यही है कि हमारा मकसद ग्रद्ध और सही हो और असे हासिल करनेके साधन पूरी तरह अहिंसक हों। अगर दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी अन गर्तीका पालन करेंगे, तो अन्हें जरर सफलता मिळेगी।

## ३१

12-10-'80

## ंशरणार्थियोंके वारेमें दो वातें

आज दिनमें मुझे और ज्यादा कम्यल मिले हैं। लोगोंने रजाओ में देने का वचन भी दिया है। कुछ मिलें भी गरणार्थियों के लिओ रजाओ में तैयार करवा रही हैं। कम्यलों की तरह रजाओ में ओसमें सूखी नहीं रह सकेंगी। वे गीली हो जायेंगी। लेकिन श्रुन्हें ओससे बचानेका ओक आसान रास्ता यह हो सकता है कि रातमें श्रुन्हें पुराने अखवारों से ढंक लिया जाय। रजाओ में ओक फायदा यह है कि वे श्रुपेशी जा सकती हैं। श्रुनका कपडा घोया जा सकता है और रजीको हायसे पीं जकर दुवारा भरा जा सकता है।

जो अहिन्द्रकी मदद माँगते हैं, वे वदकिरस्तिको मी खुगिकस्मतीमें वदल सकते हें। गरणार्थियों में कुछ लोग असे हं, जो दु.खदर्द श्रुठानेके कारण कडुवाहटसे भरे हुओ हैं। श्रुनके दिलोंम गुस्सेकी आग जल रही हैं। केकिन गुस्सेसे कोओ फायदा नहीं होगा। में जानता हूँ कि वे खुगहाल लोग थे। आज वे अपना सब कुछ खो चुके हैं। जब तक वे अिज्जत, शान और सुरक्षाकी गारण्टीके साथ अपने घरोंको नहीं जीटते, तब तक श्रुन्हें छावनीके जीवनमें ही अच्छेसे अच्छा\_काम करना चाहिये। असिलिओ सोचसमझकर घरोंको लौटनेकी बात तो बढे लम्बे समयका प्रोग्राम है। टेकिन अस बीच शरणार्थी लोग क्या करे है मुझे यह बताया गया है कि पाकिस्तानसे आनेवाले लोगोंमें ७५ फी सबी व्यापारी हैं। वे सब तो हिन्द्रस्तानी सघमें व्यापार छुर करनेकी

आशा नहीं रख सकते । भैसा करनेसे वे संघकी सारी माली व्यवस्थाको विगाद देंगे । अन्हें हाथसे काम करना सीखना होगा । डॉक्टरों, नसीं वगैरा जैसे किसी धन्धेको जाननेवाले लोगोंके लिओ सघमें काम मिलना कठिन नहीं होना चाहिये। जो यह महस्स करते हैं कि पाकिस्तानसें अन्हें निकाल दिया गया है, झुन्हें यह जानना चाहिये कि वे सारे हिन्दुस्तानके नागरिक हैं, न कि सिर्फ पनाव, सर्ह्य सूचे या सिन्धके। शर्त यह है कि वे जहाँ कहीं जायें, वहाँके रहनेवालोंमें द्रधमें शरकी तरह घलमिल जायें । अन्हें मेहनती बनना और अपने व्यवहारमें अीमानदार रहना चाहिये । शुन्हें यह महसूस करना चाहिये कि वे हिन्दुस्तानकी सेवा क्रते और झुसके यशको बढानेके लिओ पैदा हुओ हैं, न कि श्रुसके नामपर कालिख पोतने या श्रुसे दुनियाकी ऑंखोंसे गिरानेके लिओ । सुन्हें अपना समय जुआ खेलने, शराव पीने या आपसी लडाओ-सगदेमें वरवाद नहीं करना चाहिये । गलती करना अिन्सानका स्वभाव है। लेकिन अिन्सानोंको गलतियोंसे सबक सीखने और दुवारा गलती न करनेकी ताकत भी ही गभी है । अगर शरणार्थी मेरी सलाह मानेंगे, तो वे जहाँ कहीं भी जायेंगे, वहाँ फायदेमन्द सावित होंगे और हर स्वेके लोग खुले दिलसे झनका स्वागत करेंगे।

३२

93-90-180

#### शरणार्थियोसे

क्ल मेंने भरणार्थियोंकी छावनियोंके वारेमें कुछ वार्ते कही थीं। अनमें अमेर्जोंके समाजी जीवनका, अभाव है। आज शामको में अनके बारेमें और ज्यादा वार्ते कहुँगा, क्योंकि में अन्हें वहुत महत्त्व देता हूँ। हालाँकि हमारे यहाँ धार्मिक और दूसरी तरहके मेले भरते हैं और कांग्रेसके जलसे और कान्फरेन्से होती हैं, फिर भी अक राष्ट्रके नाते हम ठीकठीठ अर्थमें केम्प-जीवन जितानेके आदी नहीं हैं। मैं कामेसके कभी जलनों और पान्फरेन्नोंने शामिल हुआ हैं और दूनरे फेम्पोंका भी मुझे अनुभव है । मे १९१५में हरहारके कुम्म मेटेमें गया था । वहीं मुखे अर्जाणांसे होटे हुओ अपने नागियोंके साथ भारत-सेवह समितिहे केम्परें सेना वरनेना सीभाग्य मिला था। ख़मके वारेमें असके सिवा नुसे उठ नहीं जुना है कि वहाँ मेरी और मेरे मायियोंकी प्रेमसे फिलर टी गंभी । लेकिन हमारे लोग जैमा केम्प-जीवन विताते हैं, असे देखकर सुरे कीओ एशी नहीं होती । हममें समाजी सफाओकी भावनाकी कमी ि। नतीजा यह होना है कि केम्पमे रातरनाक गन्दगी और कहा-करकट जना हो जाता है, जिनसे छतनी पीमारियाँ फैलनेना दर रहता है। हमारे पान्ताने आम तौरपर अितने गन्दे होते हैं कि जिसका बयान नहीं किया जा महता । लोग गोचते हैं कि वे वहीं भी दही-पेगाव कर नक्ते हैं । यहाँ तक कि वे पाँवत्र नदियोंके किनारोंको भी नहीं छोड़ते. जहाँ अक्सर लोग जाया-आया परते हैं । असे लोग अक तरहका अपना हरू नमझते हैं कि अपने पहोतियोंका थोड़ा भी खयाल किये बिना वे वहीं भी थक मस्ते हैं । हमारी रसोओश जिन्तजाम भी कोओ ज्यादा अच्छा नहीं होता । मक्खियोंका टोस्तोंकी तरह हर जगह स्वागत किया जाता है। रमोश्रीकी चीजोंको क्षरासे बचानेकी कोश्री चिन्ना नहीं की जाती । हम यह भल जाते हैं कि वे अक पल पहले किसी भी तरहकी गन्दगी और कड़े-अरकटपर बैठी होंगी और किसी छतकी बीमारीके कीड़े अपने साथ है आश्री होंगी। केम्पोंमें किसी योजनाके आधारपर लोगोंके रहनेश जिन्तजाम नहीं किया जाता । केम्प-जीवनकी यह तसवीर में बढाचढाकर नहीं दिखा रहा हैं। मै केम्पोंमें होनेवाले घोरगुलका जिक्र किये विना भी नहीं रह सकता, जो वहाँ रहनेवालेको सहना पहता है।

व्यवस्था, योजना और पूरी पूरी सफाओं लिये में फीजी केम्पको
. सार्ट्य मानता हूँ । मैंने फीजकी जररतको क्सी नहीं माना । लेकिन जिसका यह मतलत्र नहीं कि झुममें कोओ अच्छाओं है ही नहीं । सुससे हमें अनुशासन, मिलेजुले समाजी जीवन, सफाओं और समयके ठीक ठीक वेंटनारेका, जिसमें हर खुपयोगी कामके लिये जगह होती है, कीनवी चक्क लेकना है। जैंडों केन्द्रमें पूरी खानोकी होवी है। वह कुछ ही घट्टोंने खड़ा किया गया केन्द्रासका गहर होता है। मैं बाहरा हूँ कि हमारी शरणियोंकी छावनियें अंच ब्याद्यंकी अपनावें। तब पानी गिरे या न गिरे, होगोंको किसी दरहकी असुविधा या दक्कोंन नहीं होगी।

अगर किन छात्र निर्मी सब की सारा सान, यहाँ तक कि केनवास्त्र राहर खड़ा करने का कान मी, खुद करें: अगर वे खुद पास ने सान करें, साह क्यांचें, रास्ते दनायें, नाक्षिण सोटें, खाना पत्र यें. काड़े साठ करें, तो छावनिनों का खर्म विकक्त कन हो जाय । वहीं रहनेवालों को किसी भी कानको सानके खिलाक नहीं सनसना नाहिंगे । छावनीले सम्बन्त रखनेवाला केसी भी कम केसी लिल्यान नहीं समझना नाहिंगे । छावनीले सम्बन्त रखनेवाला केसी भी कम केसी लिल्यान नीर वेसाल की बाय, तो समानो शेवनमें सहीं और यहरी जानि का की से समझने की साथ, तो समानो शेवनमें सहीं और यहरी जानि केस की वा सकरी है। तब समझन मीन्द्रा मुस्तेत्वत गुण्ड वाहान केस वहीं कोगा। वह अकेसे अपने बारेंने नहीं सीचान, वह शिर्म पर बोस नहीं कोगा। वह अकेसे अपने बारेंने नहीं सीचेंगा, शिन्न वेसी ही सुर्च वर्ते खुन के साथिनोंको नहीं मिक सक्की, खुन्हें क्यांने किस कहीं नहीं ना का करने हों साल सान करने हो सकती हैं। किस का करने हो साल सान करने हो सकती हैं। करने हैं। क्यांने कीर रखनीलोंको देखरेख और रखनामांने काम करने हो सकती हैं। करने हैं।

क्रन्यकों कोर रवालियोंका मेरे पात आना कारी है। क्रिने हार्कि है कि बहुत बस्दी हम बह बक्कों कि आनेवाकी ठाउसे कर मेरेटिंको बचानेके किसे हमारे पास जिन चीवाँकी क्रमी नहीं होगी।

#### अेक अच्छी मिसाल

अपना भाषण शुरू करते हुओ गाधीजीने लोगोंसे कहा कि आज मेरे पास जोर ज्यादा कम्बल आ गये हैं। आर्य सनाज गर्लस स्कूलकी दो अप्यापिकारों और क्रम्बल मेरे पाम लामी थीं। मगर अिन मेंटोंसे ज्यादा खुशी मुझे अप्यापिकाकी अिस रिपोर्टसे हुआ कि अनावके कण्ट्रोलके बारेमें अपील निकालकर मेंने जो सलाह दी हैं कि वाहरसे अनाजका आयात बन्द करनेपर हमारे यहाँ खाद्य पदाधोंमें जो कमी आये, झुसे पदकर स्कूलकी अध्यापिकाओं और लडकियोंने हर गुरुवारको झुपवास रखनेका निश्चय किया है। झुन्होंने यह भी तय किया है कि वे अपने बगीचेंमें जो कुछ अनाज पैदा हो सकेगा, पैदा करनेकी कोशिंग करेंगी। अगर सभी अिस तरह काम करें, तो अनाजकी त्यीका सवाल बहुत थोडे समयमें हल हो जाय।

वादमे औरानके राजदूत (चार्ज-डी-अफेअर्स) और श्रुनकी पत्नी मुझसे मिलने आये थे । वे बहुतसे कम्बल भेंट क्र्रनेके 'लिओ लाये, जिन्हें मेंने आभार मानते हुओ ले लिया ।

#### सिक्ख दोस्तोंसे वातचीत

आज दिनमें बहुतसे सिक्ख दोस्त मुझसे मिले । वे टो टोलियोंमें भेकके बाद अक मेरे पान आये । मेरी खुनसे लम्बी चर्चाओं हुओं, जिनका मार यह था कि इम आपस आपसमें लक्ष्कर कोओ मी खुदेख पूरा नहीं कर सकते । जो कुठ कार्रवाओं करना सम्भव हो, खुसे हमें अपनी अपनी सरकारोंके करिये करना चाहिये ।

#### सरकारको कमजोर न बनाभिये

सरकारते कुछ लोगोंको गिरफ्तार किया, जिसके खिळाफ आन्दोलन हुआ । सरकारको भैसा करनेका अधिकार था । हमारी सरकार निर्दोषोंको जानवृक्षकर गिरफ्तार नहीं कर सकती । मगर जिन्सानसे गळती हो सकती है और मुमकिन है कि गळतीसे कुछ निर्दोषोंको तक्लोफ खुठानी पढ़े । यह काम सरकारका है कि वह अपनी जिस गळतीको छुधारे । प्रजातंत्रनें लोगोंको चाहिये कि वे सरकारकी कोशी गळती देखें, तो खुमकी तरफ खुसका ध्यान खींचें और सन्तुष्ट हो जायँ। अगर वे वाहें, तो अपनी सरकारको हटा सकते हैं, नगर खुसके खिलाफ आन्दोलन करके खुसके कामोंनें वाधा न डालें । हमारी सरकार जवर्दस्त जळसेना और थळसेना रखनेवाली कोशी विदेशी सरकार तो है नहीं । खुसका बछ तो जनता ही है ।

### अपने ही दोष देखिये

सच्ची शान्ति किस तरहसे कायम की जा सक्ती है ? आप जिस वातसे शायद खुश होंगे कि दिल्छोंने फिरसे शान्ति नायम होती जान पढ़ती है । अस सन्तोषमें मै हिस्सा नहीं बँटा सकता। हिन्दुओं और सुसलमानोंके दिल अंक दूसरेखे फिर गये हैं । वे पहले मी आपसनें लड़ा करते थे। मगर वह लड़ाओं अंक या दो दिनकी रहती थी और फिर हरअंक खुसके बारेमें सब कुछ भूल जाता था। बाज खुनमें अतिनी आपसी कड़ुआहट पैदा हो गओं है कि अंता वे मानने लगे हैं मानो वे सदियों के दुरमन हों। अस तरहकी भावनाको में कमजोरी मानता हूँ। आपको असे जहर छोड़ देना चाहिये। सिर्फ तभी आप अक महान ताकत वन सकते हैं। आपके सामने दो बातें हैं। आप खुनमेंसे किसीको मी जुन सकते हैं। या तो आप अक महान फीज ताकत वन सकते हैं। या तो आप अंक महान फीज ताकत वन सकते हैं। या तो सक्नेवाली ताकत वन सकते हैं। मगर दोनोंके ही लिओ पहली शर्त यह है कि आप अपना सारा हर दूर कर दें।

अेक दूसरेके पास पहुँचनेका अकमात्र रास्ता यह है कि हरकेक आदमी दूसरी पार्टीकी गलतियोंको भूल जाय और अपनी गलतियोंको बहुत वही बनाकर देखे । मै अपनी सारी ताकतसे मुसलमानोंको भी असा करनेकी सलाह देता हूँ, जैसा कि मैंने हिन्दुओं और सिक्खोंको करनेके लिक्षे कहा है । कलके दुरमन आनके दोस्त वन सकते हैं, कर्त यह है कि वे अपने गुनाहोंको साफ साफ मजूर कर लें । 'जैसेके साथ तैसा ' की नीतिसे आपसमें दोस्ती नहीं कायम हो सकती । अगर आप पूरे दिलसे मेरी सलाहपर अमल करेंगे, तो म दिल्ली छोड सकूँगा और अपना 'करो या मरो 'का मिशन पूरा करनेके लिक्षे पाकिस्तान जा सकूँगा ।

38

34-30-186

#### सुनहले काम करो

प्रार्थनाके मैदानमें विजलिके घोखा दे जानेसे लाझुड स्पीकरने काम करना बन्द कर दिया। जिसलिओ गांधीजीने लोगोंसे कहा कि वे मचके और नजदीक आ जायें, ताकि वे झुनकी आवाज अच्छी तरह चुन सकें। अपना भाषण शुरू करते हुने गांधीजीने कहा कि मेरे पास और ज्यादा कम्बल आये हें और कम्बल खरीदनेके लिओ रुपये भी आये हैं। ओक बहनने २०००) रुपयोंका ओक चेक भेजा है। दो मुसलमान दोस्तोंने कम्बल सी मेले और रुपये भी, जिनसे और भी कम्बल खरीदे जा सकें। मेंने खुनरें विनती की कि वे झुनको अपने पास रखें और खुट ही झुनहें बाँट दें। मगर खुन दोस्तोंने कहा कि हमने तय कर लिया है कि ये चीज हिन्दू और सिक्ख निराधितोंमें बाँटनेके लिओ हम आपको ही दें। खुनहोंने यह भी कहा कि ओक समय था जब हम आपको ही दें। खुनहोंने यह भी कहा कि ओक समय था जब हम आपको दी देखते थे। मगर अब हमको पूरा भरोसा हो गया है कि आप सबके दोस्त है और किसीके दुरमन नहीं है। जब आज चारों तरफ आपसी अविदवास और कहआंहट फैली है, तब असे काम-ध्यान देने लायक हैं। अप्रेजीमें

अक किताव है, जिसका नान है ' अनहले नामोंकी किताव' ( दी वुक ऑफ् गोल्डन डीड्स )। आपको झैसी कुछ चीज सपने पास रखनी चाहियें। मला काम करनेवालेगर किसीको शक नहीं लरना चाहिये। अन दो मुमलमान दोस्तोंने तो मुझे अपने नाम तक नहीं, बताये। वहा जाता है कि हरअंक मुसलमान सिक्चोंको अपना दुरमन ममझता है और हरअंक सिक्ख मुसलमानोंको अपना दुरमन मानता है। यह सब है कि कशी मुसलमान अिन्सानियत खो वैठे हैं, मगर कभी हिन्दुओं और सिक्खोंको भी यही हालत है। लेकिन व्यक्तियोंके क्स्रोंके लिखें पूरी जातिको दोष देना ठीक नहीं है, फिर वे व्यक्ति बितनी ही ज्यादा तादारने क्यों न हों। कभी हिन्दुओं और सिक्खोंने कहा कि मुसलमान दोस्तोंकी बजहसे खनने जानें बनी है और कशी मुसलमानोंने भी असी ताहकी यातें कही हैं। वैसे मले हिन्दू, सिक्ख, और मुसलमान हर स्वेमें मिल मरते हैं। मैं चाहता है कि अखबारवाले कैसी खनरोंको छापें और खन तुरे कामोंका जिक टालें, जो वटलेकी भावनाको भडकाते हैं। बेशक, अच्छे और सुदार कामोंको वडाचढाकर नहीं लिखना चाहिये।

## हिन्ही या हिन्दुस्तानी?

मैंने अखनारोंने पड़ा कि आगेष्ठे यू० पी० की सरकारी भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी । अससे मुझे दु.ख हुआ । हिन्दुस्तानी सफ तो सुसलमानोंनेंसे अंक बौयाओ यू० पी० में रहते हैं। सर तेजवहादुर तफू जैसे कभी हिन्दू हैं, जो अर्दू के विद्वान हैं। क्या अनको अर्दू लिपि भूल जानी होगी र अर्दिकत बात यह है कि दोनों लिपियाँ रखी जाय । असका नतीजा यह होगा कि लोग करनेकी मज़्री ही जाय । असका नतीजा यह होगा कि लोग लाजमी तौरपर दोनों लिपियाँ सीखेंगे। तब भाषा अपनी परवाह लाप कर लेगी और हिन्दुस्तानी स्वेकी भाषा वन जायगी। अन दो लिपियों को जानकारी फिज्ल नहीं जायगी। असते वो लिपियों को जानकारी फिज्ल नहीं जायगी। असते वाप और आपकी भाषानी तरक्वी होगी। और असा कदन अरुठानेपर कोओ टीका नहीं करेगा।

आप मुसलमानोंके साथ बरावरीके शहरियोंकी तरह बरताव करें। समानताके दरतावके लिओ यह जरूरी है कि आप ख़ुर्दू लिपिका भादर करें। आप कैसी हालत न पेटा करें जिससे खुनका अिज्जतकी जिन्दगी विताना असम्भव हो जाय, और फिर दावा करें कि हम नहीं चाहते कि मुसलमान यहाँसे चले जायं। अगर सच्चा बरावरीका वरताव होनेपर भी वे पाकिस्तान जाना पसन्द करें, तो खुनकी मरजी। मगर आपके बरतावमें कैसी कोओ दात नहीं होनी चाहिये जिससे मुसलमानोंमें डर पदा हो। आपका अपना आचरण ठीक होना चाहिये। तमी आप हिन्दुस्तानकी सेवा कर सकेंगे और हिन्दू धर्मको बचा सकेंगे। यह काम आप मुसलमानोंको मारकर या खुनको यहाँसे भगाकर या किसी तरह खुन्हें ट्याकर नहीं वर पक्ते। पाकिस्तानमें चाहे जो होता रहे, फिर भी आपको खुन्ति काम ही करना चाहिये।

34

1**६—10—**18७

#### मैस्रका अदाहरण

प्रार्थनाके वाट अपने भापणमें गाधीजीने कहा, मैस्र रियासतमें सलाप्रह कामयावीके साथ खतम हो गया, अिससे मुझे सन्तोप हुआ। मैस्र हिन्दुस्तानी सबमे शामिल हो गया है। वहाँके लोग कुछ समयसे अत्तरदायी शासनके लिओ आन्दोलन कर रहे थे। हालमें ही अन्होंने फिर सत्याप्रह छुर किया था। अन्होंने मुझे तार किया था कि हम सत्याप्रहके नियमोंका पूरा पूरा पालन करेंगे और आपको अिस वारेमें जरा मी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मैस्रके प्रधान मन्त्री रामस्वामी सुवालियर देशनिदेशमे काफी घूमे हैं। अन्होंने स्टेट कामेसके साथ अिकजतभरा समझौता कर लिया है। अस खश करनेवाले नतीनेपर पहुँचनेके लिओ में महाराजा, अनके दीवान और स्टेट कामेसको वधाओं देता हूँ। दूसरी सारी रियासतोंको मैस्रके अवाहरणपर चलना चाहिये। अंक्लैण्डके

राजाकी तरह सारे राजाओंको पूरी तरह वैधानिक बन जाना चाहिये। अससे राजा और प्रजा टोनों मुगी होंगे और मन्तोप अनुभार मेंगे।

#### अच्छा यरताव

मै सानगी मजानके मैटानमे प्रार्थनामभा रु रहा हूं। आपको विद्यलाभाश्रियोंकी महताकी तारीफ रानी चारिये कि शुन्होंने आपको अपने अहातेमें आने दिया हैं। यह जानरर मुद्दे दु रा हुआ कि कुछ आनेवाले लोगोंने बगीचेको नुस्मान पहुंचाया और मार्टारी अजाजतके बिना पेड़ोंसे फल तोहें। निना अजाजत आपको बगीचेकी अक पत्ती भी नहीं तोइनी चाहिये। अपने दु राइटेंम आपको अच्छे बरताबके माम्ली नियम नहीं भूलने चाहिये।

#### राजसेवकींसे अपेक्षा

मेरे पाम अक शिरायन आओं हैं कि मैंने निविल निर्वित क्रमंचारियों, प्रतिम और फौजको अच्छी हेनाओं हा जो मर्टिफिकेट दिया है, असके लायक वे नहीं हैं। मैंने असा नहीं किया है। मैंने तो राष्ट्रके क्षित लोगोसे जो अपेक्षा रखी जाती है अने बनाया है । अिमरा यह मतलब नहीं कि अन्होंने हमारी अिम अपेक्षाके मनाविक काम दिया है। आज हिन्दुस्तानमें सिविल सर्विसवाले, पुलिम और भौज, जिनमें ब्रिटिश अफसर भी शामिल हैं, सन जनताके सेवक हैं। वे दिन अब गीत गये, जब वे विदेशी शासकोंसे तनसाह पाकर जननाके साथ मालिकों-जैमा बरताव करते थे। अत्र झुन्हे पचायत राजके वफादार सेवक बनना होगा। शुन्हें मित्रयोंते हुक्म हेने होंगे। शुन्हें घूसखोरी, वेशीमानी और तएफदारीते सूपर खुठना होगा। दूसरी तरफ, लोगोंसे यह अपेक्षा रखी जाती हैं कि वे शासन-प्रवन्धमें पूरा पूरा सहयोग दें । अगर सिविल सर्विसके कर्मचारी, पुलिस और फीज अपना फर्ज भूलते हैं. तो वे वेबका माने जायेंगे और अस हालतको स्पारनेके लिओ अचित कदम अठाये जायेंगे। अन नौकरियोंमें काम करनेवाले वेओमान और तरफदार लोगोंके खिलाफ अपनी शिकायतें जाहिए करनेका जनताको पूरा हक है।

### पूरवी पाकिस्तानके अल्पमतवाले

प्रवी पाकिस्तानके कुछ लोग मझसे मिलने आये थे। हिन्द वडी तादादमें पूरवी बंगाल छोड रहे हैं। स्थिस वारेमें मुलाकाती दोस्तोंने मेरी सलाह माँगी । मैंने अक्सर जो वात कही है वही मै खनके सामने दोहरा सका । मैंने कहा, किसीके ढराने-धमकानेसे अपने घर छोडकर भागना बहादर मदों और औरतोंको जोभा नहीं देता । अन्हें वहाँ ठहरना चाहिये और बैक्षिज्जत होने या आत्मसम्मान खोनेके बजाय बहादुरीसे मौतका सामना करना चाहिये । झन्हें जान देकर भी अपने धर्म, अपनी अज्जत और अपने अधिकारोंकी रक्षा करनी चाहिये। अगर शुनमें यह हिम्मत नहीं है, तो ख़नके छिन्ने भाग आना ही बेहतर होगा । लेकिन अगर वे पूर्व बंगाल छोडनेका फैसला कर हैं, तो बॅक्टरों, वकीलों, व्यापारियों-जैसे बुँची जातिके हिन्दुओंका यह फर्ज है कि वे अपने पहले गरीव परिगणित जातियों और दूसरे लोगोंको जाने रें । झन्हें सबसे पहले नहीं, बल्कि सबके आखिरमें पूर्व बंगाल छोड़ना चाहिये । मे ओक ही समयमें हर जगह मौजूद नहीं रह सकता । लेकिन मै अपनी आवार्ज ख़न सव तक पहुँचा सकता हूँ। मुझसे यह भी कहा गया कि मै डॉ॰ अम्बेडकरसे परिगणित जातियोंको यह कहनेकी अपील करूँ कि वे लोग अपने धर्म और अपनी अिज्जतके लिओ सर सिटें। मैंने सिर्टिगके जरिये खड़ीसे यह काम कर दिया।

श्रुन दोस्तोंने मुझसे कहा कि मै मुहरावरीं साहवसे वंगाल जाने और ख्वाजा साहवके मुश्किल काममें मदद देनेके लिओ कहूँ। मुहरावरीं साहव दिल्लीमें नहीं हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि लीटनेके बाद वे जरुर वंगाल जायेंगे। पूर्व वंगालके मुस्लिम नेताओंको अपने यहाँ असी हालत पैदा करनी चाहिये जिससे वहाँके अल्पमतवालोंमें विश्वास पैदा हो। शान्तिके लिओ कोबिश करनेसे सभी लोगोंको फायदा होगा। अगर पाकिस्तान पूरी तरह मुस्लिम राज हो जाय और हिन्दुस्तानी संघ पूरी तरह हिन्दू और सिक्ख राज वन जाय और दोनों तरफ अल्पमतवालोंको कोसी इक न दिये जायें, तो दोनों राज वरवाद हो जायेंगे। मुझे आशा है और में प्रायंना करता हूँ कि भगवान दोनोंको अस खतरेसे वचनेकी समझ है।

## सवसे वहा मिलाज

मुझे अपने दोस्तोंकी तरफरे कभी खत और सन्देश मिले हैं, जिनमें मेरे हमेगा बने रहनेवाले करके वारेमें चिन्ता बताओ गओ है। जैसे रेडियोपर मेरे भाषणकी वार्ते फेल गओं. असी तरह मेरे अस कफ्की वात भी फैल गओ, जो शामको खलेंमें सक्सर मुझे तक्लीफ देता है। फिर भी, पिछले चार दिनोंसे कफ सही कम तकलीफ दे रहा है. और मुझे क्षाशा है कि वह जल्दी ही पूरी तरह मिट जायगा । मेरे कफके लगातार बने रहनेका यह कारण है कि मैंने कोओ भी डॉक्टरी अलाज करानेसे अन्कार कर दिया है। डॉ॰ स्क्रीलाने मझसे कहा कि अगर आप ऋत्में ही पेनिविलिन ले लेंगे, तो आप तीन ही दिनोंमें अच्छे हो जायेंगे, वर्ना क्फके मिटनेमें तीन हफ्ते लग जायेंगे। मुझे पेनिसिटिनके कारगर होनेमें कोओ शक नहीं है। टेकिन मेरा यह सी विस्त्रास है कि रामनाम ही सारी बीमारियोंका सबसे वहा जिलाज है। अिसालिओ वह सारे अिलाजोंसे खपर है। चारों तरफ्से मुझे घेरनेवाली आगकी लपटोंके बीच तो भगवानमें जीवीजागती श्रद्धाकी मुझे सबसे वड़ी जररत है। वही लोगोंको जिस आगको युझानेकी शक्ति दे सकता है। अगर भगवानको मुझसे नाम टेना होगा, तो वह मुझे जिन्दा रखेगा, वर्ना मुझे अपने पास बला हेगा।

आपने अभी जो भजन सुना है, श्रुसमे कविने मनुष्यको कभी रामनाम न भूलनेका श्रुपदेश दिया है। भगवान ही मनुष्यका अकमात्र आसरा है। भिसलिओ आजके सक्टमें में अपने आपको पूरी तरह भगवानके भरोसे छोड देना चाहता हूँ और शरीरकी बीमारीके लिओ किसी तरहकी डॉक्टरी मदद नहीं हेना चाहता।

#### क∓बल

जिस रफ्तारसे मेरे पास कम्बल और रजाअियाँ था रही हैं, शुससे मुझे सन्तोष है। शुन्हें जल्दी ही जरुरतवाले लोगोंने बाँट दिया जायगा। काण्टोल हटा दिया जाय

डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादने जो कमेटी कायम की थी. खराने अपना सलाह-मशबिरा खतम कर दिया है। खुसे तिर्फ अन्नकी समस्यापर ही विचार करना था। लेकिन मैने कुछ समय पहले यह कहा था कि अनाज और कपहा दोनोंपरसे जल्दीसे जल्दी कण्ट्रोल हटा दिया जाय । लडाओ खतम हो चुकी । फिर भी कीमर्ते सूपर जा रही हैं । देशमें अनाज और कपडा दोनों हैं. फिर भी वे लोगों तक नहीं पहुँचते। यह वहे दु खकी वात है । आज सरकार वाहरसे अनाज मँगाकर लोगोंको खिलानेकी कोशिश कर रही है। यह कुदरती तरीका नहीं है। अिसके वजाय, होगोंको अपने ही साधनोंके भरोसे छोड दिया जाय। सिविल सर्विसके कर्मचारी आफिसोंमें वैठकर काम करनेके आदी हैं। वे दिखावटी कार्रवाभियों और फाअिलोंमें ही ख़लहे रहते हैं। ख़ुनका काम अिससे आगे नहीं बढ़ता । वे कमी किसानोंके संपर्कमें नहीं आये । वे अनुनके वारेंमे कुछ नहीं जानते । मै चाहता हूँ कि वे नम्र वनकर राष्ट्रमें जो फेरवदली हुआ है असे पहचानें । कण्ट्रोलोंकी वजहसे खुनके जिस तरहके कार्मोमें कोसी रुकावट नहीं होनी चाहिये। खुन्हें अपनी स्झवूझपर निर्मर रहने दिया जाय । स्रोकशाहीका यह नतीजा नहीं होना चाहिये कि वे अपने आपको लाचार महसूस करें। मान लीजिये कि अिस बारेमें बढेसे बढ़े हर सच सावित हों और कण्ड्रोल हर्टानेसे हालत ज्यादा निगड जाय, तो वे फिर कण्ट्रोल लगा सकते हैं। मेरा अपना तो यह विश्वास है कि कण्ट्रोल अुठा देनेसे हालत सुधरेगी। लोग खुद भिन सवालोंको हल करनेकी कोशिश करेंगे और शुन्हें आपसमें लढ़नेका समय नहीं मिलेगा ।

## दक्षिण अफीकाका सन्याग्रह

मुझे अेक तार मिला है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकाके सत्याप्रहके वारेमें मैने जो वार्ते कहीं अनके लिओ मुझे घन्यवाद दिया गया है। मैंने सिर्फ नहीं बात व्हीं, जिसके सब होनेमें में विश्वास करता हूँ। सस्याप्रहमें हार कमी होती ही नहीं। न खुसमें पीछे हटनेकी गुंजाजिय ही हैं। यहाँ मैं स्व॰ पण्डित राममजदत्तकी कविताकी पहर्टा लाजिन कहूँगा—"हम नर जाँदेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे।" कविने ये लाजिन पंजाबके मार्शल लॅक जनानेनें लिखी थीं। सुन दिनों पंजाबके लोगोंकी कैंसा जलेल और वैजिज्जत किया गया था, जिसकी जितिहासमें केंसी मिसाल नहीं मिलती । लेकिन कविकी ये लाजिनें हर समय लागू होती हैं। सर्याप्रहकी शर्त यही है कि हमारा क्षेत्र सच्चा और रही हो। सुद्धांसर सर्याप्रहीं मी हिन्दुस्तानकी जिज्जतको बचाने और बनाये रखनेके लिजे काफी हैं।

अन्होंने तारमें सक्षते यह भी कहा है कि ने छोगोंने कहेने सलामहियाँकी नददके लिने पैसे देनेकी सपील कर्छ । दक्षिण सम्मिकार्क हिन्दस्तानी गरीव नहीं हैं । लेकिन में क्रच सलाजहियोंकी जरूरतकी सनस सक्ता हैं। बाज हिन्दुस्तान सार्थिक संक्टमेंसे गुजर रहा है। माओमार्लके खन और लाखोंकी ताराइमें आवादीकी फेरबदलींसे हिन्द्रस्तानकी आनदनीने करोबोक्त घाटा हुआ है। आजकी हालतने नेरी हिन्दस्तानियासे यह कहनेकी हिम्मत नहीं पहती कि वे दक्षिण समीकार्क सञाप्रहियोंके लिये पेसेटी मदद दें । देखन सगर कोसी जिस वरहकी नदद देना चाहे. तो ससे खर्शा होगी । हिन्दस्तानके वाहर पूर्व अर्म्यका, मॉरिशस और दसरी जगहोंने वही लादादमें हिन्दस्तानी रहते हैं। अनमेरे ज्यादावर कोग खराहाक हैं। अनमें हिन्द-मसल्मानमें फर्क करनेश भी कोओं सवाल नहीं है । वे सब हिन्दुस्तानी हैं । में अनसे यह आशा रखवा है कि वे दक्षिण अर्धाताके अपने भासियोंके किओ पैसे. नेहीं, जो हिन्द्रलानकी जिज्जतके ठिने वहाँ वह रहे हैं। सलाप्रहर्ने को हुने दोन कैरआरामकी चीजें नहीं चाहते । झन्हें दिर्फ रोजानकी जरूरते पूर्व करनेके ठिओ पैचा चाहिये । हिन्द्रस्तानके बाहर रहनेवाठे हिन्द्रस्तानियोंका यह फर्च है कि वे दक्षिण अफ्रीकावालोंको जलरी मदद दें।

## कुरुक्षेत्रके लिले कम्बल भेजे गये

प्रार्थनाके बादके भाषणमें गाधीजीने कहा, यह खबर देते हुने मुझे खुत्री होती है कि और ज्यादा कम्बळ और पैसे मुझे मिळे हैं। मुझे खाशा है कि अगर अिस रफ्तारसे कम्बळ मिळते रहे, तो सारे जरतत्तवाले गरणाधियोंको कम्बळ देनेम को की किठनाओ नहीं होगी। मुझे यह जानकर भी खुशी हुआी कि सरदार पटेळने अिसी तरहकी अेक अपील निकाली हैं। डॉ॰ मुशीला नप्यर, जो शरणाधियोंकी दवादारू जिन्तजान करती हैं, आज मुबह श्रीमती मथाओ, श्रीमती सरन और श्रीमती कृष्णादेवीके साथ कुरक्षेत्रके लिओ रहाना हो गभी हैं। वह अपने साथ शरणाधियोंको देनेके लिओ बहुतसे कम्बळ और कपडे लेग भी हैं।

### राष्ट्रभाषा

मैंने हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाके ह्रपमें अपनानेके लिये जो विचार वताये थे, असके सम्बन्धमें मेरे पास कथी खत आते रहते हैं। मुझे भिसमें जरा मी शक नहीं कि हिन्दुस्तानी सारे हिन्दुस्तानियोंके अन्तर-प्रान्तीय व्यवहारके लिये सबसे अच्छी भाषा होगी। आम लोग न तो फारसीसे लवी अर्दू समझ सकते हैं और न सस्कृतसे भरी हिन्दी। ब्रिटिश राजके खतम हो जानेपर अप्रेजी अदालतोंकी भाषा या आपसके व्यवहारका सामान्य माध्यम नहीं रह सकती। अप्रेजीने हमारी राष्ट्रभाषाकी जगह यरस छीन ली थी, लेकिन अब अर्स जाना होगा। मैं अप्रेजीकी असकी अपनी जगहमें अज्जत करता हूँ। लेकिन वह हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा नहीं वन सकती। अक आदरणीय टोस्तने यह सुझाया है कि अप्रेजी माषा जल्दी ही अर्स पदसे हटा दी जाय, जिसपर रहनेका खरे हक नहीं है। लिखनेवाले दोस्तने यह डर जाहिर किया है कि 'आपके वारवार अस वातको दोहरानेसे लोग अप्रेजीके साथ साथ अप्रेजोंसे मी

नण्यत करने लगेंगे. जो असे बोटते हैं । मै यह जानता हूँ कि यह-क्सितीसे निसा हुआ, तो सम्भव है कि आप अचानक होनेवाली जिल द सभरी यातने जितने दृश्वी हों कि पागल बन वार्य । ' यह चैतावनी सनयकी है। सभामे आकर मेरी वार्ते सननेवाळोंको यह जानना चाहिये कि ने किसी कान और असके करनेवादेकें रूनेशा मेर समसता है। किसी कामसे नजरत की जा सकती है. दे किन असके करने शब्दे कभी नहीं । में यह जानता हैं कि काम और कामके करनेवालेके मेदका पिरले ही लोग ध्यान रखते हैं । लोग आम तौरपर क्षित दोनोंमें कोओ मेर नरी देराते और अनकी निन्दाके दाररेमें काम और कामका करनेवाला दोनों भा जाते हैं । यत लिखनेवाले भार्थीने मुरे अिस बातकी भी चेतारनी दी है कि 'राष्ट्रभाषाका विचार करते समय भाषको सेंग्लो-जिष्टिकन गोआनी और दत्तरे लोगोंस भी खबाल खना होता. क्लोंकि अध्वे **अन्की नाठभाषा दन ग**नी है। क्या आपने कभी यह भी सोचा है के हिन्दी या हिन्दस्तानी — जो भी आदित्में अन्तरप्रान्तीय भाग पने - भाषाका शान न होनेके कारण वे अकदम नौकरियोंसे हटा दिये ारंगे ! = जानना है कि आप शैसा विचार क्सी मनमे नहीं छायेंगे। नत निसनेशरे दोस्तरा नह पर सच्चा है । फिर भी, मै आशा हरता हैं कि दिने हुओ नमगर्मे वे लोग बाम चलाने लायक हिन्दुस्तानी सीए हेंये। अन्यनतत्रातोंको, फिर वे स्निनी ही कम तादादमें क्यों न हों. विसी तरा म दमान महसूस नहीं करना चाहिये । दीसे सब सवाठों से एक रहनेने क्यासंसे क्यादा नरमीसे मान हेनेकी अहरत है।

शुन्हीं सुल्माही दोस्तने मुद्दों वह भी माय दिलागा है कि भेरे दो लिएगी चीरानेपर जोर देनेसे सम्भव हैं दोनों लिपियों अपनी जगहते एट जाम और शुनकी जगह रोमन लिपि छे ले । वे होस्त रोमन लिपिके भिमागती हैं । लेकिन में शुनकी जिस बातको नहीं मानता । न गुरें यह उन हैं कि रोमन लिपि कभी देवनागरी और फारबी लिपिकी जगह ने लेगी । में यहाँ जिन सवाल्फी दलीलोंमें नहीं जाना चाहणा । नेने निक्त या दिलानेके लिपे जिस विदयस जिक किया है कि अगह हम हो लिपिया चीननेजे जी चुराते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता विकटण भोगी और दिखावटी है। अगर हममें देशप्रेमकी भावना है, तो हमें खुशी खुशी दोनों लिपियाँ सीख लेनी चाहियें। मैं आपको शेख अन्दुला साहवकी मिसाल देता हूँ। आज दोपहरमें ही अन्दोंने मुझे वताया कि काश्मीरकी जेलमें रहकर अन्दोंने आसानीसे हिन्दी भाषा और नागरी लिपि सीख ली है। शेख अन्दुला अगर हिन्दी भाषा और नागरी लिपि सीख ली है। शेख अन्दुला अगर हिन्दी भाषा और नागरी लिपि सीख सके, तो दूसरे राष्ट्रवादी लोग भी जहर अहानीसे अन्दें सिकालके हैं।

प्रार्थनाके वाद अपना भाषेण शुंको करते हुने अस्ति हुने अस्ति हुने कहा कि अब दिन छोटे होते जा रहे हैं, अिसलिओ लोगोंको प्रार्थनाका ६ बजे शामका वक्त बहुत देरका साद्धम होता है। असिलिओ सोमवारसे प्रार्थना ६ बजे शुरू होनेके सजाय साढे पाँच बजे शुरू होगी।

### क्या यह स्वराज है?

आज प्रार्थनामें गाये गये भजनका जिक्र करते हुओ गाधीजीने कहा कि क्षसके साथ दिलको छूनेवाली स्पृतियां जुड़ी हुआ है। भजनावलीके करीय करीय सभी सजनोंके पीछे ओक अितिहास है।

जिन भजनोंका सम्रह स्वर्गीय पण्डित खरेने किया था, जो सावरमती आश्रममें रहते थे और अेक संगीतज्ञ और भक्त थे। जिस काममें काका साहवसे शुन्हें मदद मिळी थी। जिस खांस गीतको सावरमती आश्रमके मेनेजर स्वर्गीय मगनळाळ गाधी अक्सर गाया करते थे। वे मेरे साथ दक्षिण अमीकामें रहे थे और खुन्होंने अपना पूरा जीवन देशसेवाके ळिओ दे दिया था। शुनकी आवाज सुरीळी और शरीर मजवूत था। हिन्दुस्तान छोटनेके बाद शुनका शरीर कमज़ोर हो गया था। जिम्मेदारीका जो वोझ शुनके श्रूपर पण वह जितना ज्यादा था कि अकेळा आदमी शुसे नहीं सम्हाळ सकता था। तामीरी काम और स्वराजका सन्देश करोडों तक पहुँचाना को आ मामूळी बात नहीं थी। बंखे करण स्वरमें वे अिस भजनको गाया करते थे ! अिसमें किवने भगवानको प्रस्था न देस मम्नेपर निराधा प्रकट की है । श्रुसके अिन्तजारकी रात अेश युग जैसी मादम होती है । मगनठाठका भगवान स्वराजका सपना सच होने, यानी रामराज कायम होनेमें था । यह सपना बहुत दूर जान पहता था । वह सिर्फ तामीरी कामके अस्पि ही सच्चा बनाया जा सकता था । अगर जनता श्रुसके सामने रखे हुओ तामीरी प्रोप्रामको पूरा करती, तो श्रुसे आपसी छहाओं और ख्नखरावीके वे दश्य नहीं देखने पहते, जो वह आव देख रही हैं । कहा जाता है कि पिछले १५ अगस्तको हमें स्वराज मिछ गया है । मगर मैं श्रुसे स्वराज नहीं कह सकता । स्वराजमें अेक भाओ दूसरे माओका गला नहीं काटता । आजाद हिन्दुस्तान सबके साथ दोस्त बनकर रहना चाहता है । वह सारी दुन्यिमें किसीको अपना दुश्मन नहीं मानना चाहता । मगर हाथ । आज श्रुपीके छहके, अेक तरफ हिन्दू और सिक्च और दूसरी तरफ श्रुमलमान, अेक दूसरेके ख्नके प्यासे हो रहे हैं ।

यह सव मैंने आपको यह बतानेके लिओ कहा है कि अगर आप

• सच्चे स्वराजके अपने सपनेको पूरा करना चाहते हैं, तो स्वर्गीय

मगनलालकी तरह आपको लगातार झुसके लिओ झुत्छक रहना पढ़ेगा ।

भगवानका कोआी आकार नहीं हैं। अिन्सान झुसकी क्ल्पना कारी

आकारोंमें करता है । अगर आप भगवानको रामराजकी शब्लमें देखना

चाहते हैं, तो झुसके लिओ पहली जरुरत हैं आत्मनिरीक्षणकी या खुदके

दिलकी काँच करनेकी । आपको अपने दोवोंको हजार गुजे वहे बनाकर

देखना होगा और अपने पड़ोसियोंके दोवोंकी तरफसे अपनी आँखें फेर

लेनी होंगी । सच्ची प्रगतिका यह अकमात्र रास्ता है । आज आप

गिर गये हैं । मुसलमान, हिन्दुओं और सिक्खोंको अपने दुस्मन समझते

हैं, और हिन्दू, और सिक्ख, मुसलमानोंको । वे ओक दूसरेके धर्मकी

विलक्ष्म अज्जत नहीं करते । मन्दिरोंको बरवाद करके झुन्हें मसिलिर्दे

बना लाला गया है और मसिलदोंको बरवाद करके झुन्हें मन्दिरोंमें

बदल दिया गया है । यह हालत दिल दुखानेवाली है । अससे

दोनों धर्मोक नाशके सेवा और इन्छ नहीं हो सक्ता ।

#### अकमात्र रास्ता

मगर आपसी बैरकी अिन लपटोंको कैसे बुझाया जाय है मैंने आपको अकमात्र रास्ता बतला दिया है। वह यह है कि दूसरे कुछ भी करें. फिर भी आपको अपना बरताव ठीक रखना होगा । पाकिस्तानमें हिन्दुओं और तिक्खोंको जो तक्लीफें सहनी पढ रही हैं. झन्हें मै जानता हूँ। मगर यह जानकर भी मै अन्हें अनदेखा करना चाहता हूँ। यदि असा न करूँ. तो मै पागल हो जासू । तब मै हिन्दुस्तानकी सेवा भी न कर संक्रॅं। आप लोग हिन्दुस्तानके मुसलमानोंको अपने संगे माओ समझें । कहा जाता है कि दिल्लीमें चान्ति है । मगर भिससे सुने जरा भी सन्तोष नहीं है । यह शान्ति फौज और प्रलिसकी वजहसे है । हिन्दओं और मसलमानोंके बीच प्यार विलक्षल नहीं रहा । शुनके दिल अभी भी ओक दूसरेसे खिंचे हुओ हैं। मैं नहीं जानता कि अस समामें को भी मुस्लिम भाशी भी है या नहीं । अगर हो, तो पता नहीं यहाँपर वह दसरों-जैसी ही चेफिकरी अनुभव करता है या नहीं । परसों शेख अन्द्रल्ला साहव और कुछ मसलमान माओ भार्थनासमामें हाजिर थे । किदवआं साहवके माओकी विधवा परनी मी आओ थीं। अनके पतिका विना किसी अपराधके मस्रीमें खून कर दिया गया । मै मंजूर करता हूं कि अन छोगोंके यहाँ आनेसे मै वेचैन था, । जिसकिओ नहीं कि मुझे अनपर हमला होनेका हर था, क्योंकि में मानता हूँ कि मेरी हाजिरीमें कोओ झन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। मगर अस वातका मुझे पूरा मरोसा नहीं था कि खुन्हें मेरी हाजिरीमें अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तरह खनका अपमान किया जाता. तो मेरा सिर शरमसे झुक जाता । मुसलमान भाभियोंके वारेमें क्षिस तरहका डर क्यों होना चाहिये ? खुन्हें आपके वीचमें वैसी ही सलामती अनुभव करनी चाहिये, जैसी आप खुद करते हैं। यह तब तक नहीं हो सकता. जब तक आप अपने दोषोंको धदाकर और अपने पहोसियोंके दोषोंको छोटा करके न देखें । आज सारी ऑसों हिन्दुस्तानपर लगी हुआ हैं, जो सिर्फ ओशिया और अभीकाकी ही नहीं, बल्कि सारी दुनियाकी आशा बना हुआ है। अगर

हिन्दुस्तानको यह आशा पूरी प्रतनी है, तो खुछे भाभीके दायों भाभीका खुन चन्द करना होगा और सारे हिन्दुम्तानियोंको दोस्तों और माभियोंकी तरह रहना होगा । (सुरा और शान्ति लानेके निभे दिलोंकी सफाभी पहली जहरत है

३९

20-20-788

## क्या यह भाखिरी गुनाह है?

राजदुमारीने कल प्रार्थनाके बाद मुख्ने खार दी कि अंक मुस्लिम भाओ, जो हेल्थ-अफसर थे, जब कामपर थे, तम खुनको वन्ल वर दिया गया । वे कहती हैं कि वह अच्छे अफमर थे । अपना फर्ब बराबर अदा करते थे । खुनके पीठे विधवा पत्ना है और बच्चे हैं। पत्नीका रोना यह है कि ख्नीके हायसे खुसका और खुसके बच्चोंका भी ख्न हो । शौहर ही खुसके सब कुछ थे। खुनका पालनपोषण बही करते थे।

मैंने कल ही आपसे कहा था कि जैसा देखनेमें आता है, दिल्ली सवसुच शान्त नहीं हुआ है। जब तक जिस तरहकी दु खद घटनायें होती हैं, हम दिल्लीकी अपरस्परकी शान्तिपर सुशी नहीं मना सकेते। यह तो कबरकी शान्ति है। जब लॉड जिराविन, जो अब लॉड हिल्किक्स हैं, दिल्लीके वायसराय थे, तब खुन्होंने हिन्दुस्तानकी अपरस्परकी शान्तिकों कवरकी शान्ति कहा था। राजकुमारीने मुझे यह भी बताया कि कुराव शरीफके मुताबिक लाशको दफनानेके लिसे काफी मुसलमान दोस्त अिकडें करना भी मुदिकल हो गया था।

अस किस्तेको सुनकर हर रहमदिल श्री-पुरुष मेरी तरह काँप सुठेगा । दिल्लीको यह हालत । (चहुमतका अल्पमतसे डरना, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बुजदिलीको पक्की निज्ञानी है ।)

मुक्ते खुम्मीद है कि सरकार गुनहगारोंको हुँढ निकालेगी और खन्हें सजा देगी। अगर यह आखिरी गुनाह है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, फिर मी अिस तरहके गुनाह हमेशा शर्मनाक तो होते ही हैं। मगर मुहे बहुत बर है कि यह तो अेक निशानीभर है। अिससे दिल्लीकी सन्तरात्मा जामत होनी चाहिये।

### और ज्यादा कम्वल आये

कम्यलोंके लिओ पैसे आ रहे हैं। अन सभी दाताओंका मै बहुत आभार मानता हूँ। यह खुक्तीकी बात है कि किसीने भी यह नहीं कहा कि हमारा दान सिर्फ हिन्दूको या सिर्फ मुसलमानको दिया जाय।

#### अेक खुला खत

मुक्ते दु खके साथ अेक और खतरेकी तरफ आपका ध्यान खींचना
'है। मै नहीं जानता कि यह खतरा सच्चा है या नहीं। अेक अप्रेज
माओ अेक खुटी चिद्रीमें लिखते हैं —

"हम कुछ ठोग अन निर्जनसे, दंगेफसादवाछ अठाकेंमें पढ़े हैं। हम ब्रिटिश हैं और वरसोंसे खुद तकलीफें सहकर भी हमने अस मुल्कके ठोगोंकी सेवा की है। हमें पता चला है कि अक खुफिया सन्देश मेजा गया है कि हिन्दुस्तानमें जितने अग्रेज बच गये हैं, शुन्हें कत्क कर दिया जाय। मैंने अखवारोंमें पण्डित नेहरूका वह वयान पढ़ा है, जिसमें शुन्होंने कहा था कि सरकार हरअंक वफादार आदमीके जानमालकी हिफाजत करेगी, मगर देहातोंमें पढ़े ठोगोंकी हिफाजतका करीव करीव कोओ साधन नहीं। हमारी रक्षाका तो विलक्षल नहीं। "

जिस खुडी चिट्टीके और भी कभी हिस्से यहाँ दिये जा सकते हैं। मैंने खतरेसे आगाह करनेके छिओ यहाँ काफी दे दिया है। हो सकता है कि यह डर झुठा ही हो। असा कोभी खिफया सन्देश कहीं मेजा न गया हो। मगर असी चीजोंसे वेखवर न रहना दुव्हिमानी है। मुझे क्षुम्मीद तो यह है कि खत लिखनेवालेका डर बिलकुल बेद्युनियाद होगा। मै अस वातमें खुनसे सहमत हूं कि दूर दूरके देहाती अिलाकोंमें पढ़े हुओ लोगोंकी हिफाजत करनेका सरकारका वादा कोभी मानी नहीं रखता। सरकार वह कर भी नहीं सकती, फिर चाहे सेना व पुलिस कितनी ही होशियार क्यों न हो।

और, हनारी नेना और पुल्सि तो जितनी होशियार है भी नहीं। रक्षाना पहला साधन तो अपने दिलमें पड़ा है. और वह है जीव्यरमें अटल विद्यास रखना। दूसरा साधन है, पढ़ोतियों से सद्मावना। अगर ये दोनों नहीं हैं, तो अच्छा ग्रही हैं कि जिस हिन्दुस्तानमें मेहमायों से लैसी वेक्टरी हो खुसे छोड़ दिया जाय। मगर आज हालत जितनी जराव नहीं हैं। हम सबना फर्च हैं कि जो अनेज हिन्दुस्तानके वणावार सेवक बनकर रहना चाहें, खुनकी तरफ हम खास ध्यान दें। खुनका किसी तरह अपनान नहीं होना चाहिये। खुनकी तरफ जरा भी छापरवाही नहीं होनी चाहिये। अगर हम अपनी जिज्जतमा खयाछ रखनेवाले आजाद देशके निवासी बनना चाहते हैं, तो प्रेसको और सामाजिक संस्थाओंको जिस बारेमें भी दूसरी कभी चीजोंकी तरह ख्व चौकता रहना चाहिये। अगर हम अपने पड़ोतियोंकी जिज्जत नहीं करते, चाहे वे तादाडमें किनने ही थोड़े क्यों न हों, तो हम खुद अपनी जिज्जत रखनेवा वाहिये। सनर हम अपने पड़ोतियोंकी जिज्जत नहीं करते, चाहे वे तादाडमें किनने ही थोड़े क्यों न हों, तो हम खुद अपनी जिज्जत रखनेवा वाहिये। वत्र हम अपने पड़ोतियोंकी जिज्जत नहीं करते ही थोड़े क्यों न हों, तो हम खुद अपनी जिज्जत रखनेवा वाहा नहीं कर सकते।

80

29-40-183

#### दूसरा गुनाह

प्रापंताके बादके अपने भाषणमें गांधीतीने कहा, मैंने अेन दूसरी दु समरी घटनाके बारेमें सुना है। टेक्निन वह साम्प्रदायिक ख्ल नहीं था। जिसका ख्ल किया गया, वह अेक हिन्दू सरकारी अपन्तर था। अेक सैनिकने झुसे गोठीसे नार दिया, क्योंकि झुसे जैसा करनेके किये कहा गया था वैसा झुसने नहीं किया (जरा जरासी बातपर बन्दूक का देनेकी यह (आदत हमारे मिलध्यके किये बहुत झुरा श्राप्त है) वसे तो दुनियाम किया किया किया है। वसे तो दुनियाम किया किया है। वसे विन्यामायाके वि परिन्दों या जानवरोंको गोठीसे नार देते हैं, नहें की किन्सानोंका नी

पन कर देते हैं। क्या आजाद हिन्दुस्तान अपनी गिनती क्षुन्हीं जंगली हेगोंने करायेगा? जो आटमी जीवको बना नहीं सकता वह असे हे भी नहीं सकता। फिर भी मुनलमान, हिन्दुओं और सिक्खोंका खून करते हैं और हिन्दू व सिक्ख मुसलमानोका। जब यह वेरहम खेल रातम हो जायगा, तो अस ग्नृती शृत्तिका लाजभी नतीजा यह होगा कि मुसलमान आपसमें मुसलमानोका एन करेंगे और हिन्दू व सिक्ख आपसमें अक-दूमरेका ग्नृत करेंगे। मुद्दे अम्मीद है कि हिन्दुस्तानके लोग वर्यरता और जंगलीपनकी अन हद तक नहीं पहुँचेंगे। अगर दोनों राज्योंने हिम्मतसे काम टेकर जल्दी ही अस दुराओको दूर नहीं किया, तो अन दोनोंका यही हाल होना है।

## कानृनमें दस्तन्दाजी ठीक नहीं

अब में दूसरी बात हेना हैं। कुछ जगहोंमें अधिकारियोंने क्सी अंसे लोगोको गिरफ्तार किया, जो दंगेम गामिल थे । पुरानी हकुमतके दिनोंमें लोग वाजिसरायसे टयाकी अपील करते थे । झन्हें बनाये हुओ भानूनके मुताबिक काम ररना पड़ता था, फिर ख़समे कितना ही बहा डोप क्यों न रहा हो। अब लोग अपने मंत्रियोंसे दयाकी अपील करते हैं। टेकिन क्या मन्नी अपनी मरजीके मताबिक काम करें <sup>2</sup> मेरी रायमें अन्हें असा नहीं करना चाहिये । मनी लोग जैसा चाहें. वैसा नहीं कर सक्ते। अन्हें कानूनके सताविक ही काम करना होगा। राजकी दयाकी निश्चित जगह होती है और काफी सावधानीसे खसका शुपयोग किया जाना चाहिये । शैसे मामले तभी वापिस छिये जा मनते हूं जब कि शिकायत करनेवाले गिरफ्तार किये हुओ लोगोंको छोडनेक लिओ अदालतसे अपील करें। भयंकर जुर्म करनेवाले लोग श्रितनी आसानीसे नहीं छोड़े जा सकते । श्रैसे मामलोंमें अपराधीके खिलाफ बिकायत करनेवालोंके गवाही न देनेसे ही काम नहीं चलेगा। अपराधियोंको अदालतमें अपना अपराघ कवूल करना होगा और अदालतसे माफीकी माँग करनी होगी। और अगर शिकायत करने-वालोंने अस वातमें आमानदारीसे सहयोग दिया, तो अपराधियोंका विना सजा दिये छोडा जाना सम्भव हो सकता है । मै जिस वातपर जोर

देना चाहता हूँ वह यह है कि कोओ मी मंत्री अपने प्यारेसे प्यारे आदमीके लिये मी न्यायके रास्तेमें दस्तन्दाजी नहीं कर सकता। असा करनेना खुसे कोओ हक नहीं है। लोकशाहीका काम है कि वह न्यायको सस्ता बनाने और असा अिन्तजाम करे कि वह लोगोंको जल्दी मिल जाय। खुसे लोगोंको यह भी गारण्टी देनी होगी कि शासन प्रवन्धमें हर तरहकी आमानदारी और पिवजताका ध्यान रखा जायगा। लेकिन मंत्रियोंका न्यायकी अदालतोंगर असर डालने या खुनकी जगह खुद ले लेकि हिम्मत करना लोकशाही और कानूनका गला घोंटना है।

अंक दोस्तने मुझे चेतावनी दी है कि आपके माषण रेडियो द्वारा लोगोंको सुनाये जाते हैं, जिसलिओ आपको वाहर ९५ मिनटसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिये। मैं जिस चेतावनीकी क्दर करता हूँ। जिसलिओ मैंने जितने ही समयमें अपनी बात काटछाँटकर कह दी है और आगे भी जैसा ही करोकी आशा रखता हैं।

#### 88

55-90-,80

प्रार्थनाके बादके अपने माषणमें गाधीजीने वहा, मुझे असी सी कम्बल मीर कम्बल खरीदनेके छिओ पैसे मिछ रहे हैं। जिस सुदारतारे यह दान दिया जा रहा है, सुससे मुझे नडी खुन्नी होती है।

## अेक अर्दू अखवारका हिस्सा

भाज तीसरे पहर अेक दोस्तने मुझे अेक झुर्दू दैनिक्का अेक र हिस्सा पड़कर छुनाया । मै झुर्दू अखबार बहुत ही कम पढ़ता हूँ । मै सुर्दू जानता तो हूँ, छेकिन काफी सासानीसे नहीं पढ़ सकता । दोस्त लोग समय समयपर खुर्दू अखबारोंके हिस्से मुझे पढ़कर छुनाया करते हैं । आज मुझे जो हिस्सा पढ़कर छुनाया गया था, झुसमें सम्पादक्ने दूसरी भड़कानेत्राओं वातोंमें यह भी कहा है कि हिन्दुओंने मुसलमानोंको हिन्दुस्नानी सघरे निकालनेका पक्का अराहा कर लिया है । या तो मुंसलमानोंको यहाँसे चले जाना होगा या अपने सिर कटा देने होंगे।
मुझे आशा है कि यह सिर्फ सम्पादककी ही राय है। अगर यह जनताके
काफी वडे हिस्सेकी राय हो, तो वडी शरमकी बात है और अिससे
हिन्दुस्तानकी हस्ती ही सिट जानेका डर है। मैंने कल शामको बताया
था कि अिस वरवारीकी नीतिके क्या नतींजे हो सकते हैं। आखिरकार
अिस नीतिसे हिन्दू और सिक्ख आपसमें ही अकदूसरेकी हत्या करने
लगेंगे। अेक दोस्तने मुझे बताया है कि अिस दिशाम शुरुआत हो भी
चुकी है। लोग अखवारोंको गीता, जुरान और वाजिविल मानने लगे
हैं। शुनके लिले छपा परचा धर्मपुस्तकका सत्य बन गया है। यह
बात सम्पादकों और संवाददाताओं पर बडी भारी जिम्मेदारी डालती है।
आज तीसरे पहर जो चीज मुझे पढ़कर शुनाओं गजी, वैसी को अी
चींज कभी न छपने दी जानी चाहिये। असे अखवार बन्द कर दिये
जाने चाहियें।

## रियासर्ते किथर?

भेक दूसरे दोस्तने सुझे रियासतों मं मी हुआ अन्यायुन्धीके वारेमें बताया है। अप्रेजी हुक्मतने रियासतों पर धोडा नियंत्रण रखा या। सार्वमीम सत्ताके चले जाने से वह हट गया। सरदारने असकी जगह ली है, लेकिन अनकी महदके लिखे ब्रिटिंग सनीनोंकी ताकत तो नहीं है। यह सच है कि ज्यादातर रियासतें हिन्दुस्तानी सघमें जुड गजी हैं। फिर भी वे अपनेको केन्द्रीय सरकारसे वँघी हुआ नहीं समझतीं। बहुतसे राजा यह खयाल करते हैं कि वे ब्रिटिश मार्वमीम सत्ताके जमानेमें जितने आजाद थे अससे आज कहीं ज्यादा आजाद हैं, और वे अपनी प्रजाके साथ कैसा भी वरताव कर सकते हैं। में खुद अक रियासतका रहनेवाला हूँ और राजाओंका दोस्त हूँ। अक दोस्तके नाते में राजाओंको यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने आपको वचानेका अनके लिओ अनक यही रास्ता है कि वे अपनी प्रजाके सकते हैं। हिन्दुस्तानकी तक्किरों जो मकते। न वे अपनी प्रजाको मिटा ही सकते हैं। हिन्दुस्तानकी तक्किरों जो मी वदा हो, अगर कोओ राजे निरंकुश शासक वननेका सपना देखते जो मी वदा हो, अगर कोओ राजे निरंकुश शासक वननेका सपना देखते

हों, तो वे बर्ध गलती कर रहे हैं। वे अपनी प्रजाकी सद्भावनापर ही राजा बने रह मनते हैं। हिन्दुस्तानके लारों-करोड़ोंने ब्रिटिश मास्राजकी ताकतका विरोध किया और आजादी ले ली। आज वे पागल बने दिखाशी देते हैं। लेकिन राजाओं को पागल नहीं बनना चाहिये। मनमानी, लम्पटपन और नगा सचमुच राजाओंका नाश कर देगा।

## दशहरा ओर वकर ओद

आखिरमें गाधीजीने पास आ रहे दशहरे और ओटके त्योहारोश जिक करते हुने कहा, आज हरछे रको जिन वारेन चिन्ना है । हिन्तुस्तानी मधमे अगर गडबड़ी पदा हुआ, तो वह हिन्दुऑं के जरिये ही पैटा की जा सरती है । मैं आपको याद दिलाना चाहना है कि ब्याहरेका त्योहार क्ररु कैसे हुआ । रामने रावणपर जो विजय पार्थी भी, खसका झुन्सर मनानेके लिओ यह गुरू किया गया था । दुर्गाप्जारा मतला है सर्व-व्यापक शक्तिकी पूजा । अन दस दिनोंके बाद भरतमिलाप हुआ था । ये तत्र वार्ते आत्मस्यमको वताती हैं. न कि आचरमकी शिथलताको । दुर्गारूजाके ९ दिन खपवास और प्रार्थनाके दिन हैं। मेरी माँ जिन ९ दिनोंमें खपवास करती थीं । हमें खन्होंने ज्यादासे ज्यादा खपवास और सयम पालनेकी बात विखाओं थी । क्या हिन्दू यह पवित्र श्रुत्सव अपने भाजियोंको सताकर और मारकर मनायें हिन्दुस्तानी सधके सुसलमान, जिनमें राष्ट्रवारी सुसलमान भी गामिल हैं, यह नहीं जानवे कि कल अनका क्या होगा । क्या वे सघमें जबरन अपना धर्म बदलवा-कर ही रह सकते हैं <sup>7</sup> यह आखिरी हालत पहलीसे भी ज्यादा युरी है। मैंने हिन्दुओं और सिक्खोंको जनरन मुसलमान वनानेका विरोध किया था। मै खुनसे आगा करूँगा कि वे जवरन अपना धमें बदलनेके वजाय भर जाना ज्यादा पसन्द करेंगे । यही वात मुसलमानोंपर भी लागू. होती है। असे लोगोंसे मुझे कोओ मतलव नहीं जो रूपडोंकी तरह अपना धर्म भी बदल सकते हैं। अनुसे किसी धर्मको कोओ फायदा नहीं पहुँचेगा, न खुनसे धमेंकी ताकत बढेगी । अन तीन वातोंमेंसे किसीपर भी अमल करके हिन्दू धर्मको नहीं वचाया जा नकता । सघमें रहनेवालोंके लिओ सिर्फ यही अिज्जतका रास्ता है कि वे माओमाओ वनकर रहें।

वे सब भिन त्योहारोंपर अपने दिलका सारा वैर और कहुआहट निकाल दें । तब में नये आत्मविश्वाससे पाकिस्तान जा सकूँगा । मुझे तब तक सन्तोप नहीं होगा, जब तक अेक अेक हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान अिज्जत और सलामतीके साथ अपने अपने घर नहीं लौट जाता ।

#### ४२

२३—१०—'४७

## अपने दोस्तोंके साथ ठहरे हुअ शरणाथियांसे

गाधीजीने रावलपिण्डीके दो शरणार्थियों द्वारा खन्हें. लिखा हुआ भेक खत पढा । वे दिल्ली गहरमें भपने दोस्तोंके साथ ठहरे हुओ हैं। वे अपना सव कुछ खो चुके हैं और जानना चाहते हैं कि झन-जैसे लोगोंके लिओ कम्बल या रजाकियाँ पानेका कोशी रास्ता है या नहीं। मेरा श्चनको यही जवाब है कि कम्बल और रजाअियाँ मुफ्तमे क्षन गरणार्थियोंको वॉटी जाती हैं जो सचमच वेकासरा हैं और गरणार्थी-ं केम्पोंमें ठहरे हुओ है । जो शरणार्थी अपने दोस्तों और रिख़ेदारोंके साथ ठहरे हैं. अन्हे ओढने-विछानेकी चीजें देना मेजवानोंका फर्ज है। मगर मै अन लोगोकी मुश्किलोंकी अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूँ, जो सुश्किलसे दो जून खाना पाते हैं । असे लोग अपने साथ ठहरे हुओ शरणार्थी दोस्तोंको कम्बल नहीं दे सकते । असके वारेमें मेरी साफ राय है कि अिनको मदद देनेका कुछ न कुछ सायन होना चाहिये । मुक्किल यह है कि कुछ लोग जो सचमुच बेआसरा नहीं हैं. ने भी कम्बल वगैरा मुफ्तमें मॉॅंगेंगे । जो सुझसे मॉॅंगे श्रुन सबको अगर में मुफ्तमें कम्बल देना ग्रुरु करूँ, तो सबको ये चीजें देना नामुमिकन हो जायगा । मैने अस अम्मीदमें कुछ लोगोंको ये चीजें दी हैं कि कोओ भी मुझे घोखा नहीं देगा और जो लोग मुझसे कम्बल मॉगने आते हैं. झन्हें सचसच झनकी जरुरत है।

विडलामन्दिर शरणार्थियोंसे खचाखन मरा है। विडलावन्धु भरसक शरणार्थियोको मदद पहुँचानेकी तकलीफ खुठाते हैं। गोस्वामीजी शरणार्थियोंको मदद देनेकी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर यह समस्या अितनी बडी है कि खुसे पूरी तरहसे चुलझाना मुस्किल है। मैं सिर्फ अितना ही कह सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि अक मी आदमी तेनीसे नजरीक आती हुसी अिस सर्दीमें बिना कम्बलके तक्लीफ खुठाये।

### और दूसरा गुनाह

मुझे लेक दूसरा ख्न होनेकी बात सुनकर अफसोस हुआ है। लेक गरीव मुसलमान जिसकी चर्मेकी दूकान थी, भिस सुम्मीदसे खुले खोलने गया कि अब बातावरण गान्त हो गया होगा। मगर जब वह अपनी दूकान खोल रहा था, खुसका ख्न कर दिया गया। भैसा क्यों होना चाहिये 2 पुलिस और फौज क्या कर रही थी 2 वह दूकान किसी सुनसान जगहपर नहीं थी। किसी पहोसीने भिस घटनाको रोकनेकी कोशिश क्यों नहीं की ? हिन्दुओं और सिक्बोंके माभीवन्युओंपर पानिस्तानमें जो बीत रही है, खुससे खुनके दिलोंमें पैदा होनेवाली कडुआहटको में समझता हूँ। मगर बदला लेनेकी भिच्छाको तो रोकना ही होगा। खुन्हें हिन्दुस्तानी सघके बेगुनाह मुसलमानोंसे बदला लेनर अपने आपको गिराना नहीं चाहिये। दिल्ली मुसलमानोंका भी वैसा ही घर है, जैसा वह हिन्दुओं और सिक्बोंका है।

## वर्धाकी कोढ़निवारक कान्फरेन्स

मैंने सोचा था कि आज में हिन्दुस्तानमें कोढ़की बीमारीकी समस्यापर आपसे छुछ कहूँगा । हिन्दुस्तानमें लाखों आदमी अव रोगके शिकार हैं । लोग कोढ़की भीमारीसे और कोढियोंने नफरत करते हैं । मेरी रायमें, जो लोग गन्दे विचार रखते हैं, वे शरीरके कोढियोंने ज्यादा सुरे कोर्ड हैं । किसी दूसरी बीमारीके बारेमें ही क्लंम्की बात क्यों समझी जानी चाहिये 2

पहले विर्फ आंसाओ मिशनरी ही कोडियोंकी सेवाका करीव करीव सारा भार अपने स्पर लिये हुओ थे। मगर वादमें परोपकारणी भागनावाले हिन्दुस्नानियोंने भी (अगरचे बहुत कम तादादमें) अिस सेवाके कामको अपने हाथमें लिया । मैंने असी अक सस्था कलकतामें देखी है । अस तरहके दूसरे जनसेवक श्री मनोहर दीवान हैं । हे श्री विनोवाके शिष्य हैं और खनकी प्रेरणासे खन्होंने यह काम अपने हाध्यें लिया है । .मै झन्हें सच्चा महात्मा मानता हैं । वे डॉक्टर नहीं हैं. मगर झन्होंने जिस विषयपर अध्ययन किया है और झनकी दिली कोशिशके परिणासस्वरूप वर्धाके पास कोढके बीमारोंकी ओक वस्ती वस गशी है। अेक महारोगी-सेवा-मण्डल भी है, जो मध्यप्रान्तमें कोढ-निवारणका काम करता है । महारोगी-सेवा-मण्डलकी तरफसे वर्धामें अस महीनेकी ३०वीं तारीखको कोढ-निवारणका काम करनेवाले भासियोंकी कान्फरेन्स बलाओं जा रही है। अिसकी चर्चा पहले पहल श्री जगदीशनने की, जो स्वर्गीय श्रीतिवास शास्त्रीके प्रशंसक और बिष्य हैं। श्री जगटीशन खुट कोढके रोगी रह चुके हैं । अन्होंने कस्तरवा टस्टके ओडवाअिजरी मेडिक्ल वोर्डके सामने यह प्रस्ताव रखा और ख़सके परिणाम स्वरूप यह कान्फरेन्स बलाओ जा रही है। डॉ॰ सुशीला नय्यर अस कान्फरेन्सके सिलेसिलेमें वर्वा जा रही हैं। राजकुमारी अमृतकुँवर और डॉ॰ जीवराज मेंडताको अस कान्फरेन्समें शामिल होना चाहिये था. मगर राष्ट्रीय काममें लगे होनेकी बजहसे ने खिस समय दिल्ली नहीं छीड़ सकते। मै आपको अस कान्फरेन्सके वारेमें असिलिओ वतला रहा हैं कि देशकी अन अहम समस्याकी तरफ आप लोगोंका ध्यान जाय । क्या आप लोग अपनी शक्ति राष्ट्रनिर्माणके कामोंम लगायेंगे या भासीमाओ आपसमें लहकर अस गक्तिको वरवाद करेंगे ? फिरकेवारांना नफरत वरेसे वरे किस्मका कोड है। मै चाहता हूं कि लोग जिसं कोडके प्रति अपने दिलोंमें नफरत और डर पैदा करें, ताकि वे अस प्राणघातक रोगसे वच सर्के ।

#### अकमात्र लगन

प्रार्थनाके बाद अपना भाषण जुरू क्रते हुओ गाधीजीने कहा कि कुछ दिनों पहले अखवारोंमें निक्ला था कि २० अक्तूबरको दिल्लीमें होनेवाळी ओशियाटिक रेवर कान्फरेन्सका में ख़द्रघाटन ,क्रनेवाला हूँ। में नहीं जानता, किसने यह खबर अखबारोंमें दी । अस सबके बारेमें में कह नहीं जानता । मैने क्षेत्र अखबारनवीससे वहा भी या कि वे जिस रिपोर्टका प्रतिवाद छपवा दें, मगर कोओ प्रतिवाद नहीं निक्ला! मै कहना चाहता हैं कि भिस बक्त मै अपनी सारी शक्ति अस समस्याके इल करनेमें लगा रहा हैं. जो आज सबसे ज्यादा अहम है। मै दसरी किसी वातमें अपना दिसाग नहीं छगा सकता । हिन्दू, ससलनान, पारिं. अीसाओ और दूसरे लोग हिन्दुस्तानके अेक-से ही लडके और लडिक्यों हैं और झन्हें नागरिकताके अक-से अधिकार है। वचपनसे ही मेरे तामने यह आदर्श रहा है। आजादी मिलनेके बाद यह आदर्श गिरता-सा जान पडता है। जो भजन आपने अभी सना है. इसमें क्हा गया है कि " चाहे कोओ तुम्हारी तारीफ करे या तुम्हें गाली दे, **श्र**ससे तुम्हें खुश या नाराज नहीं होना चाहिये. क्योंकि वह सव भगवानको सौंप देनेके लिओ है।" न यही करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। जिस बातको मै सन समझता हैं. असे लगातार न्हता रहुँगा, फिर कोभी झसे पसन्द करे या नापसन्द ।

## अपनी श्रद्धा अङ्ख्यल रिवये

गाधीजीने खुन लोगोंकी बटक्सितीपर दु.ख जाहिर किया, जो क्ल तक धनवान ये और भाज बेआसरा शरणार्थी हो गये हैं, जिनके तनपर कपडा नहीं है और न रहनेको घर है। गांधीजीने कहा कि अगर वे होग अपनी श्रद्धा अञ्चल रखें और सही रास्तेपर जमे रहें, तो भगवान बहुत जल्द अनुकी भुसीबते दूर कर देगा ।

#### कोढ़की समस्या

असके बाट गांधीजीने कोढकी समस्याकी तरफ लोगोका घ्यान र्चीचते हुओ कहा कि क्ल में अस विषयपर आपसे कुछ वातें वह चुका है। श्री जगरीयन जो खद अस वीमारीके मरीज रह चके हैं और अभी हाल ही अससे चगे हुओ है, वे मोडियोकी सेवाके लिओ काफी मेहनत झठा रहे हैं। वे अक्सर महासमे रहते हैं। मगर कोद-निवारक कान्फरेन्सके अन्तजाममें मदद देनेके लिओ दो हफ्ते पहले वर्धा आये हैं । झन्होंने मुझे कुछ लेख और पत्रव्यवहार मेजे हैं, जिन्हें मेंने आज सबेरे ही पढ़ा है । ख़नमें श्री जगदीशनने कोडी गव्दका अपयोग न करनेके लिओ दलीलें दी है । अस भव्दमें अक नफरतका भाव था गया है। अनका कहना है कि जिन्हें यह यीमारी हो अन्हें कोढी फहनेके बजाय कोढके मरीन कहा जाय। खजली. हैजा, प्लेग, यहाँ तक कि मामली जुकाम भी असी छुतकी वीमारियाँ हैं जिनसे कोडकी छत गायद बहुत कम लगती हैं। इसरी छतकी सीमारियों के बजाय को इके बारेमें अितनी नफरत क्यों रहनी चाहिये ? मे आपते कह चुका हूं कि सच्चे कोडी तो वे हूं जिनके दिल गन्दे हैं। किसी अन्सानको अपनेसे नीचा समझना. किसी जाति या फिरकेको नफरतकी नजरसे देखना, बीमार दिमागकी निशानी है. जिसे मे शरीरके कोटसे ज्यादा बुरा समझता हूँ । असे लोग समाजके असली कोटी है । में खुट तो शब्दोंको ज्यादा महत्त्व नहीं देता । अगर गुलावको किसी दूमरे नामसे पुकारा जाय, तो श्रुसकी खुशवृ नहीं चली जायगी।

करू मेंने कहा था कि राजकुमारी अमृतकुँवर और डॉ॰ जीवराज मेहता दिल्लीमें ज्यादा वाम होनेकी वजहने वर्षाकी कान्फरेन्समें शरीक नहीं हो सकेंगे। मुझे यह जानकर खुशी हुआ है कि डॉ॰ जीवराज मेहता कान्फरेन्समें शरीक हो सकेंगे।

आखिरमें मुहो आपको यह स्चना देनी है कि अंगली गामको जेलमें प्रार्थना होगी, जिसलिये गनिवारको में आपसे नहीं मिल सकूँगा।

#### दिल्लीके कैदी

आज गानकी प्रार्थना हिल्लो सेंट्रल तेलमें कैटियोंके टिओ, झुनकी हालितीमें हुसी। कुछ ३००० कैदी हालित थे। प्रार्थनाके बाद गाधीजीन कहा कि जब मुझे कैदियोंके बीच प्रार्थनाचमा रखनेका आनंत्रण मिला, तो मुझे वहीं खुशी हुसी। में खुट पहले कसी बाद कैदी रह चुका हूँ। में दिक्खन अफ्रीका और हिन्दुस्तानमें सलग अलग अवधियों तक लेल मुगत चुका हूँ। दिहीण अफ्रीकामें हिन्दुस्तानी थे, निन्हें कुली कहा जाता था, हब्सी थे और तीसरी क्लास यूरोपियनोंकी थी। लेलोंने किन तीनोंको अलग सलग रखा जाता था। जब सलाफ्री कैदी जेलमें हवने तोनोंको अलग सलग रखा जाता था। जब सलाफ्री कैदी जेलमें बदने लगे तब हविमायों और हिन्दुस्तानियोंने भेक ही कम्माशुण्डमें रखा गया। लेलके कायदे बहुत कहे थे। लियासी और गैरिसियासी कैटियोंने कोशी पर्क नहीं किया जाता था। वे सब अक हो किस्तके अपराधी माने जाते थे। भेक तरहते यह ठीक मी है। जो लोग कानून तोडते हैं वे सब शुसके खिलाफ अपराध करते हैं।

## ये क्लामें नहीं चाहियें

हिन्दुस्नानमें आजारीकी रुड़ाओं वहुत जबरहस्त हुओं और कूँचेने खूँचे दरनेके खोगोंने असमें हिस्सा िन्या । नतीजा यह हुआ कि रिर्फ िन्याधी और गैरिस्याधी कैदियोंमें ही फर्क नहीं किया गया, बिल्क सियाधी कैदियोंमें भी के॰ बी॰, और सी॰ दरने रखे गये। कैसे दरजोंमें मेरा विस्तास नहीं हैं । मैं यह भी मानता हूँ कि सभी बड़े या छोटे लोग अपराध करते हैं । इस पक्के जाकर लेल मेज दिये जाते हैं और दूसरे चालाकी सुसे बचा जाते हैं । अन हिन्दुस्तानी जेलके वह जेलर ते मुक्के वह केरिस मुक्के केरिस मुक्के वह केरिस मुक्के मुक्के केरिस मुक्के केरिस

आपको अन्सर बढा अपराधी समझता हूँ । सूपर जो हम सबका सबसे बढा जेलर वैठा हुआ है श्रुसे कोओ भी घोखा नहीं दे सकता ।

### जेल दिमानी अस्पतालोंका काम करें

आजाद हिन्दुस्तानमें कैदियोंके जेल कैसे हों <sup>2</sup> वहत समयसे मेरी यह राय रही है कि सारे अपराधियोंके साथ वीमारों-जैसा वरताव किया जाय और जेल क्षतके अस्पताल हों, नहां जिस क्लासके बीमार अलाजके लिओ भरती किये जायें । कोओ आदमी अपराध अिसलिओ नहीं करता कि असा करनेमें असे मजा आता है। अपराध खसके रोगी दिमागकी निज्ञानी है । जेलमें असी किसी खास वीमारीके कारणोंका पता लगाकर अन्हें दूर करना चाहिये । जब अपराधियोंके जेल अनके अस्पताल वन जायेंगे, तव खनके लिओ आठीगान अिमारतोकी जरुरत नहीं होगी। कोओ देश यह नहीं कर सकता। तव हिन्द्स्तान-जैसा गरीव देश तो अपराधियोंके लिओ वहीं वहीं अिमारतें कहाँसे वनावे ? लेकिन जेलके कर्मचारियोंकी दृष्टि अस्पतालके डॉक्टरों और नर्सी-जैसी होनी चाहिये। कैदियोंको महसस करना चाहिये कि जेलके अफसर अनके दोस्त हैं । अफसर वहाँ अिसलिओ है कि वे अपराधियोंको फिरसे दिमागी तन्द्ररुस्ती हासिल करनेमें मदद करें । अनका काम अपरावियोंको किसी तरह सतातेका नही है। जनप्रिय सरकारोंको असके लिओ जरुरी हुक्म निकालने होंगे, लेकिन अस बीच जेलके कर्मचारी अपने वन्दोबस्तको अन्सानियतभरा वनानेके लिओ वहत कुछ कर सकते हैं। कैदियोंका क्या फर्ज है ?

# कैदियोंका फुर्ज़

पहले कैवी रह चुकनेके नाते में अपने साथी कैदियोंको मलाह दूँगा कि वे जेलमें आदर्श कैदियों-जैसा वरताव करें। छुन्हें जेलके अनुशासनको तोडनेसे वचना चाहिये। जो भी काम छुन्हें सौंपा जाय, छुसमें छुन्हें अपना दिल और आत्मा दोनों लगा देने चाहियें। मिसालके लिओ कैदी अपना खाना छुद पकाते हैं। छुन्हें चावल, दाल, या दूसरे मिलनेवाले अनाजको साफ करना चाहिये, ताकि छुसमें कंकड, रेत, मूसी या क्षीड़े न रह जायें। फैदियोंको अपनी सारी शिरायतें जेजके अधि शरियोंके सामने खुचित टंगसे ररानी चाहियें। खुन्तें अपने छोटेंछे नमाजमें किमा काम करना चाहियें कि जेल छोड़ते मनय ये आये थे क्षुमत्ते ज्याज अन्छे आदनी यनहर जायें।

सुरे मालम हुआ है कि बहुँकी जेलमे हिन्दू, गिक्स और मुसलमान केदी हैं। सुनमें साम्प्रप्रायित जहर नहीं पेलना नाहिये। सुन मबको आपममें दोम्मों और भाशियोंगी तरह प्रेमसे रहना चाहिये, ताकि जब वे जेलमे निस्लें, तो बाहरके पागलपनको गेष्ट मकें। में सब मुस्लिम कैदियोंसे औड मुबारक बहुता हैं और आया करना हैं कि गैरमुस्लिम केदी भी अपने मुसलमान भाशियोंसे भीड़नी बधाशियों हों।

### 84

25-10-120

#### दशहरेका सबक

प्रार्यनाके यादके अपने मापणमं गाधी तीने नहा, समामें आये हुने केन भाजीने खत लिखन्स मुतले यह पूटा है कि जर आपने अनुयायी हर ताल रानको रावणना पुतला जलाते हुने दताते हे और अिस तरह यटलेकी भावनाको यदावा देते हैं, तब क्या आपके यह कहनेले को और फायदा होगा कि वदला हेना सुरा है 2 अिम सवालमें दो भुलावेने टालनेवाली टर्लालें हैं। में नहीं जानता कि गुट अपने मिना मेंग और भी को आ अनुयायी है। अिनके अलावा टशहरें के अुत्सवन्त यह अर्थ विलक्ष्ण गलत है। वह बटलेकी भावनाको बटावा नहीं देता, खुल्टे वह असे सुरी बताकर यह दिखाता है कि बदला हेनेन अधिकार विर्फ अस भगवानको ही है जिसे हिन्दू वमें रामके नामसे जानता है। भगवान ही अकेला अन्तानके दिलोंने ठीक ठीक पद मक्ता है भैर असिलेओ वही जानता है कि अतमें रावण कौन हैं। अगर हर आदमी अपने आपको राम समझनेना गलत दावा करने होने, तो रावण कौन

होगा <sup>2</sup> अपूर्ण आदमी दूत्तरे अपूर्ण आदिमयोंके जज नहीं वन सकते हिन्दुओंका मुसलमानोंगर और मुसलमानोंका हिन्दुओंगर हमला करना युजांदेली और अधर्म है। वह रास्ता हिन्दू धर्म और अिस्लामकी वरवादीका रास्ता है। अिसलिं मुझे खुशी है कि अेक सनातनी हिन्दूके नाते में हिन्दुओंकी ही नुमाअिन्डगी नहीं करता, विक मुसलमानों और दूसरे धर्मनालोंकी मी करता हूँ।

## काश्मीरकी घटनाओं

आप यह पूछ सकते हैं कि क्या में कारमीरमें होनेवाली घटनाओं के वारेमें जानता हूँ । अगर अखवार जितनी खबरें टेते हैं अतनी सबं तो में जरुर जानता हूँ। अगर अखवारों की खबरें सब हों, तो कारमीरकी पटनाओं यहुत युरी हैं। यह अिलजाम लगाया जाता है कि पाक्स्तान सरकार कारमीरए यह दबाव डाल रही है कि वह पाक्स्तिन में जुट जाय। कारमीर, हेंटराबाद, टोटीसी ज्नागढ रियासत, या दूसरी किसी रियासतपर को आ यह टबाव नहीं डाल सकता कि वह हिन्दुस्तानी संघ या पाकिस्तानमें जुड जाय। आखिर जिसका हल क्या है ! में तो नम्रतासे राजाओं और महाराजाओं से न्हेंग कि वे अपनी रियासतोंक सच्चे शासक नहीं हैं। आजके राजे-महाराजे ब्रिटिश सुम्राजवादके पैदा निये हुओ हैं। अब ब्रिटिश सात हिन्दुस्तानसे चली गभी है। आज सारी रियासतोंक सच्चे शासक वहाँके लोग हैं और सुन्हींकी अिच्छा सबसे बदकर मानी जानी चाहिये। राजा और महाराजा सिर्फ टूस्टी वनकर रहेंगे। विना किसी टवावके, या विना मीतरी या वाहरी दवावके दिखावेके कारमीरके लोगोंको यह फैसला करना चाहिये कि कारमीर किस राजमें जुडे। यह नियम सब रियासतोंपर लागू किया जा सकता है।

### कलकतामें ज्ञान्तिका राज

मुझे कलकत्ताने अेक तार मिला है जिसमें वताया गया है कि वहाँ दशहरे और अीटके स्रोहार ज्यादासे ज्यादा शान्तिसे मनाये गये। मैं जब वहीं था, तब शहरमें कलकत्ता-शान्ति-सेना खड़ी की गभी थी। तारमें कहा गया है कि शान्ति-सेना शहरमें शान्ति वनाये रखनेके लिओ

वडे झुत्पाहसे काम कर रही हैं। झुतने अपने मेम्बर पूरबी वंगाउमें भी मेले हैं। वहाँ भी दशहरे और अदिके स्पोहार शानितसे मनाये गयें मास्त्रम होते हैं। दिल्ली और दूसरी जगहोंके लोग कलकताके कदनोंपर क्यों नहीं चल सकते थे आज दिनमें कुछ मुसलमान मुझसे मिलने आये थे। मै तो सबका दोस्त हूँ और असिलिओ सब असिवयोंके लोग मेरे पास आते हैं। मैंने झुन मुसलमान दोस्तोंको औद मुबारक कहा, लेकिन आजके अविद्वासके वातावरणमें मेरा दिल खुश नहीं था।

## शाबाश रतलाम!

मुझे रतलामके हरिजन-सेवन-संपक्ते सेकेटरीका तार मिला है। वहाँके महाराजाने यह जैलान न्या है कि रियासतमें झत्तरदायी सरकार कायम की जायगी और वे आगेसे जनताके ट्रस्टी वनकर रहेंगे। यह नी जैलान किया गया है कि रियासतके सारे मन्दिर हरिजनोंके लिसे खोल दिये गये हैं। हरिजन और सवर्ण हिन्दू महाराजाके साथ राजमन्दिरमें गये। अगर हिन्दू धर्मको जिन्दा रहना है, तो हर अक हिन्दू के दिलसे छुआछूतको पूरी तरह निकाल देना होगा। छुआछूतके नास्रके साथ साम्प्रदायिक झगडोंका बहुत नजरीकका सम्बन्ध है। भगवानके सामने तो सब आदमी अकरे हैं। किसी आदमीसे सिर्फ असलिओ नफरत करना कि वह हमारे धर्मका नहीं है भगवान और मनुष्यके सामने पाप करना है। यह मी अक तरहनी छुआछूत ही है।

98

50-20-380

छोड़नेके सिक्षे मजन्र किया जा रहा है?

मेरे पास जिस बातनी शिनायतें आ रही हैं कि यूनियनके सुसलमानोंको अपने बापदादोंके मकान छोड़ने और पाकिस्तान जानेके लिओ मजबूर किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि खुनको तरह तरहकी तरक्षितों अपने घर छुडवाकर केम्पोंमें रहनेपर मजबूर किया जा रहा है, ताकि वहाँसे छुन्हें रेल हारा अथवा पैरल मेज दिया जाय। सुसे विकास है कि मित्रमण्डलकी यह नीति नहीं है। जब मे शिकायत

करनेवालोंसे यह यात कहता हूँ, तो वे हेंसते हैं और जवानमें कहते हैं कि या तो मेरी जानकारी गलत है या सरकारी कर्मचारी श्रुम नीतिपर नहीं चलते। में जानता हूँ कि मेरी जानकारी विलक्षल सही हैं। तव क्या क्रमंचारी बेवफा हैं? मुझे श्रुम्मीद हैं कि कीसा नहीं हैं। फिर भी यह आम विकायत हैं। यही जानेवाली वेवफाओं के मुख्तलिफ कारण दिये जाते हैं। जो कारण सबसे ज्यादा सम्भव हो सकता है वह यह है कि फीज और पुलिसका अधिकाश हपमें फिरकेवाराना बेंटबारा किया गया है और वे मीजूदा हेपभावमें वह जाते हैं। मंने अपनी राय दे दी है कि अगर ये कर्मचारी, जिनपर शान्ति और कानून कायम रजनेकी क्रम्मेदारी है, फिरकेवाराना प्रभावने पर जाये, तो सुसगठिन हुद्धमतकी जगह वटअमनी आ जाना लाजमी है और अगर यह चलती रहे, तो ममाज बरबाद हो जायगा। क्रमेंचे दरजेके वर्मचारियोका यह फर्ज है कि वे फिरकेवाराना जहिनयतसे श्रुपर श्रुठ और फिर अपनेसे निचले टरलेके कर्मचारियोम भी वही अच्छी मावना भरें।

## नैतिक बनाम जिस्मानी ताकत

यह जोरके साथ कहा जाता है कि टेगमें जनता द्वारा जो सरकारें कायम की गश्मी हैं, अनको वह प्रभाव हासिल नहीं हुआ है जो विटेशी हुकूमतको अपनी तलवारके जिर्चे हिन्दुस्तानी कर्मचारियोको उराकर अपने कावूमें रखनेके लिओ हासिल था। यह जुछ हद तक ही ठीक हैं। क्योंकि जनताकी सरकारके हाथमें अक नैतिक ताकत है जो विटेशी हुकूमतकी जिस्मानी ताक्रतसे बेगक बहुत खूँचे टरजेकी हैं। श्रिस नैतिक ताकतके लिओ पहलेसे ही यह माना जाता है कि जनताका मत हुकूमतके साथ है। आज जिसकी कमी हो सकती हैं। हमारे पास अिसकी परीक्षाका और कोशी माधन नहीं है, सिया अिसके कि केन्द्रीय सरकार दी। अस जगह हम खास तौरपर यह जाँच रहे हैं कि केन्द्रीय सरकारकी हालत क्या है। असे किसी हालतमें भी कमजोर नहीं बनना चाहिये और न कभी अपनेको कमजोर समझना चाहिये। असेलिओ अगर अिमों कुछ मी सनाशी है कि कर्मचारी पूरी तरह सरकारी हुक्मका

पालन नहीं उरते, तो कैंसे उर्मचारियों तो तुरन्त निरन्त जाना चारिये या मित्रमण्डल या सम्बन्धित मंत्री तो लागपत देउर केंसी ताउनको जगह देनी चाहिये जो रामयापीके माथ कर्मचारियों भी अगजरता दर उर सके। जब कि में अन शिकायतां को, जो मेरे पान आती रहती हैं, सक्तेचके ताथ आपरो सुनाता हूँ, मुक्ते यह आणा रन्यनी चाहिये कि अनिकी तहमें कुछ नहीं है और यदि कुछ है भी, तो खुळ्च अधिरारी कामयापीके माथ खुनको ठीक कर देंगे।

# नागरिकोंका फुर्ज़

यूनियनके जिन नागरिजोंपर भिसरा अमर पदता है झुनरा क्या फर्च है शिक्षा बात है कि केना कोओ जानून नहीं है, जो किसी नागरिक्जो अपना मजान छोड्नेपर मजबूर रहे।

अधिकारियों को अपने हाथमें खास अधिकार हेने पहुँगे ताकि वे भैसे हक्स निशाल सकें, जैसे कि वहा जाता है, वे निशालते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, किनीको कोओ लिखित हुक्न नहीं दिया गया है। वहा जाता है कि मौजूदा मामलेमें हजारोंको जयानी हुक्स दिया गया है। भैसे लोगोंकी नदद करनेका कोओ साधन नहीं है, जो टरके मारे किसी भी बरदी पहने हुओ व्यक्तिके हक्सके सामने अपना सिर घुका देते हैं। असे सब लोगोंको मेरी जोरके साथ यह सलाह है कि वे लिखित हुक्म माँगें और अगर सबसे झूँचा अमलदार नी सु<sup>नकी</sup> सन्तोप न हे सके, तो शस्की हालतमे वे अदालतसे झस हक्नकी सचाओ माछ्म करें । झन लोगोंको जो यहस्यख्यक्के नफरतभरे नानसे पुकारे जाते हैं, कानुनको हाथम हैनेसे अपनेको सख्तीके साथ रोहना चाहिये। अगर वे कैसा नहीं करेंगे, तो अपने पैरोंने खुद उत्हाडी नारेंगे। यह भैसा पतन होगा जिससे झुठना नुश्चिल हो जायगा। भीश्वर करें जल्दसे जल्द क्षुनको समझ आ जाय । क्षुनको वुरी घटनाओंकी खबरसे, चाहे वे सच ही हों, प्रमावित न होना चाहिये । खुनको अपने चुने हुने मंत्रियोंपर भरोसा रखना चाहिये कि वे क्षिन्साफके लिओ जो जरूरी होगा वही करेंगे ।

### सीमानदारीका वस्ताव

प्रार्थनांके बादके अपने भाषणमें गाधीजीने समाम आये हुओ नेक भाजीके खतका जिक करते हुओ कहा, खन भाजीने लिखा है कि खुन्होंने खेमोंके नेपार करनेवाले जेक मुसलमान भाजीसे शरणार्थियोंके लिओ इस्स खेमों, परदे और कनातें किरायेपर ही थीं। लेकिन वह नेपारी पाकिस्तान चला गया है। खत लिखनेवाले माओ यह नहीं जानते कि अंसी हालतेन ने किरायेपर ही हुआ चीज किन्हें सौंपें। मेरी रायमें असके बारेमें खुन्हें सरदार पटेल या थ्री नियोगीसे पूछना चाहिये।

## अलीगढ़के विद्यार्थी

अलीगढ़ यूनिवर्सिटीका अेक विद्यार्थी भेरे पास आया था। सुसने सुझसे कहा कि पाक्सितानके बहुतसे विद्यार्थी अलीगढ नहीं लौटे हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीमं हें, सुन्होंने यह तय कर लिया है कि दोनों जातियोंमें माओचारा और मेलिमिलाप बढानेकी खामोशीके साथ भरसक कोंगिश की जाय। मुलाकाती विद्यार्थीने सुझाया कि भैसा करनेका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हममेंसे कुछ विद्यार्थी हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियोंनी छावनियोंमें जार्ये और सुनम कम्चल और दूसरी चींने वॉर्टे। मैंने खुन माओसे कहा कि में आपकी हिन्दू और सिक्ख माओगोंकी सेवा करनेकी अच्छाकी तारीफ करता हूँ। लेकिन आजकी हालतमें अस तरहकी मददकी जररत नहीं है। अिस समय शायद खुसका कोंभी नतींजा मी न निक्ले। मेरी तो विद्यार्थियोंको यही संलाह है कि वे पाकिस्तानमें जार्थे और वहांकि मुसलमानोंसे पूछें कि हिन्दुओं और सिक्खोंने अपने अपने घरांत क्यों छोंहे 2 जैसे में हिन्दुओं और सिक्खोंसे यह आशा करता हूँ कि वे घरवार क्यों छोंहे 2 जैसे में हिन्दुओं और सिक्खोंसे अपने अपने घरोंको लौटनेको कहें, खुसी तरह विद्यार्थियों को पाकिस्तानके मुसलमानोंको अस

बातके लिओ राजी करना चाहिये कि वे हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियों प्राप्त जाकर अनसे अपने घरोंको लौटनेकी वात कहें। आम तौरपर कोओ भी आदमी बिना सही कारणके अपना घर छोडना नहीं चाहेगा। मेरी रायमे जब तक अकोक हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान अपने अपने घरमें फिरसे नहीं बसाया जाता, तब तक दोनों जातियोंमें शान्ति और दोस्ती कायम नहीं हो सकती।

# विना टिकट सफरकरना बुरा है

असके बाद गाधीनीने कहा, आजकल विना टिकट सफर करना अंक आम रोग हो गया है । मालूम होता है, लोगोंका यह खयाल हो गया है कि आजारी मिल जानेसे वे रेलों या मोटरोंमें मुफ्त सफर कर सकते हैं । लोगोंके विना टिकट सफर करनेसे हमारी र सरकारको लगभग ८ करोड़का घाटा हो चुका है । यह नुकसान कौन सहेगा १ असके अलावा, लाखों शरणार्थियोंको खाना और कपबा देनेका स्ताल है । हिन्दुस्तान अतना धनी नहीं है कि अस भारी बोझको सह सके । अगर अंसी बातें होती रही, तो हिन्दुस्तान वरवाद हो जायगा । अगर रेलोंसे करोडोंकी आमदनी होती है, तो यह भी अतना ही सच है कि रेलोंको चलानेमें करोडोंका खर्च भी होता है । असिलिं अं भीसी बुराओ बहुत समय तक चलती रही, तो हिन्दुस्तान पूरी तरह बरवाद हो जायगा । मैंने सुना कि पाकिस्तानमें भी यही हालत है ।

आप लोगोंको रेलके डिब्बोंमें सफाओका पूरा पूरा प्यान रखना चाहिये । रेलके डिब्बोंमें थूकना या दूसरी तरहकी गन्दगी नहीं करनी चाहिये । आजाद हिन्दुस्तानके लोगोंको रेलके नियमोंको तोबकर बिना किसी खास कारणके चेन खीचना और गाडीको रोकना नहीं चाहिये। आजाद देशके लोगोंको कैसा करना जोमा नहीं देता।

अगर मै रेलवे मेनेजर या मंत्री होता, तो रेलवे वर्मचारियोंको कोगोंसे यह कहनेकी सलाह देता कि अगर आप टिकट नहीं खरीदेंगे, तो गाहियाँ रोक धी जायेंगी। जब मुसाफिर राजीखुशीसे टिकट खरीदेंगे, तमी गाहियाँ आगे बढ़ेंगी।

## दिलीपकुमार राय

अपना माषण श्रार करते हुओ गाधीजीने समामें आये हुउ लोगोंको आज गामकी प्रार्थनामें मजन गानेवाले श्री दिलीपकुमार रायव परिचय दिया। गाधीजीने कहा कि अगरचे में सगीत कलाके बारेमें कुर नहीं जानता, फिर भी मुझे लगता है कि जब पहले पहल मैने सास् अस्पतालमें श्री रायका गाना मुना था, तबसे अब खुनकी आवाः ज्यादा मीठी और मोहक हो गओ है। सासून अस्पतालमें कैदीव हालतमे मेरा ऑपरेशन हुआ था। शायद दुनियामें बहुत थोहे लो विसे होंगे, जिन्होंने श्री राय-जैसी कदरती मीठी आवाज पासी हो । ऋषि अरविन्दके पाण्डचेरी-आश्रममें रहते हैं। आपको जानना चाहिये हि हुस आश्रममे जाति या धर्मका कोओ भेदमाव नहीं रखा जाता। सुरं याउ है कि मरहम सर अकवर हैदरी श्रुस आश्रममें तीर्थयात्राकी तरा जाया करते थे। श्री राय झसी आध्रमके पुराने सदस्य हैं। अिनः दिलमें भी किसीके प्रति कोओ नफरत नहीं है। आज ये दोपहरको मे पास सा गये थे। तब अिन्होंने मुझे दो गीत सुनाये --- अेक त 'वन्देभातरम्' और इसरा अिकवालका 'सारे अहाँसे अच्छा'। आ गामको को भजन गाया गया, शुसकी आखिरी लाजिनका मतलव या हैं कि धनवानके पास तो करोड़ोंकी धनदीलत है, महल हैं, घोर वर्गरा हैं, और भक्तकी तो सारी दौलत क्षसका मगवान है, जिसे व मुरारी, राम, हरि वगैरा नामांचे पुकारता है। अगर आप जिस वातव ' अपने दिलमें रख लें, तो आपकी सारी नफरत और द्वेष दूर हो जायें

## काश्मीरकी सुसीवतें

ि असके बाद काइमीरकी हालतका जिक्र करते हुन्ने गांघीजीने कहा कि जब वहाँके महाराजा साहबने अपनी मुसीवतमे हिन्दुस्तानी सपमें शामिल होनेकी अिच्ला जाहिर की. तो गवर्नर जनरल अन्हें अिन्नार नहीं कर सक्ते थे। ख़न्होंने और ख़नकी कैविनेटने काश्मीरको हवासी जहाजसे फौज भेजी। महाराजासे झन्होंने कह दिया कि हिन्दस्तानी संघर्मे कारमीरका जुडना अमी अस्थायी है। अिसका आखिरी निर्णय तो सुनी कारमीरियोंकी निष्पक्ष रायसे होगा और अस रायके हेनेमें धर्मका कोओ भेदमाव नहीं रखा जायगा। महाराजाने शेख अन्दुल्लाको अपना क्वी दनातेकी समझटारी की है और झुन्हें मंत्रीके सारे अधिकार दे दिये है। अखवारोंमें यह पढ़कर मुझे ख़शी हुसी है कि शेव साहबने परिस्थितिके अनुसार अपनेको बना लिया और महाराजके आमंत्रणका दिलसे स्वागत किया । काश्मीरकी हालत क्या है र कहा जाता है कि अेक वागी फौज जिसमें अफरीरी वगैरा हे. कविल अफसरोंनी रहनुमाओंमें श्रीनगरकी तरफ वढ रही है। वह रास्तेमें पहनेवाले गाँवोंको जलाती और लटती जाती है। असने विजलीपरको भी बरबाद कर दिया, जिससे श्रीनगरमें केंघेरा छा गया है । जिस वातपर भरोसा करना मुश्क्लि है कि पाकिस्तानकी सरकारसे बढावा पाये विना यह फौज कारमीरमें घुस सकती है। अस वारेमें किसी निर्णयपर पहुँचनेके लिओ मेरे पास काफी जानकारी नहीं है। और न यह मेरे किंभे जररी है। मैं सिर्फ जितना ही जानता हूँ कि सप्ट सरकारना श्रीनगरको भौज मेजना अचित था. फिर वह भौज वहत थोडी ही क्यों न हो । असरे हालत अतनी जरूर सम्हल जायगी कि काश्मीरियोंने और खासकर शेख साहबमें, जिन्हें प्यारते लोग शेरेकाइनीर कहते हैं. आत्मविश्वास पैदा हो जायगा । नतीजा भगवानके हांथमे है । अन्मान तो सिर्फ कर या नर सकता है। अगर स्पार्टावालोंकी तरह हिन्दस्तानकी छोटीची फौज वहाहरीचे काइमीरकी हिफाजत करती हुआ वरवाद हो जाय, तो मेरी आँखोंमें अंक आँस भी नहीं आयेगा । और अगर शेख साहब और शुनके मुसलमान, हिन्दू और सिक्ख साथी, मर्द और औरतें समी कारमीरकी रक्षा करते हुने मर जायें, तो भी में परवाह नहीं करूँगा । यह बाकीके हिन्दुस्तानके लिओ ओक महान खदाहरण होगा । अस तरह बहादुरीसे अपना बचाव करनेका सारे हिन्दस्तानपर असर पड़ेगा और हम लोग भूल जायेंगे कि हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख कभी आपसमें दुरमन थे। तब हम महसूस करेंगे कि सभी मुसलमान, हिन्दू और सिक्ख चुरे और राक्षसी स्वभावके नहीं हैं। सभी धमों और जातियोंमें कुछ अच्छे मर्द और औरतें हैं। बेशक, अगर खुद वागियोंकी फौज समझदार चन जाय और यह पागलपनका काम वन्द कर दे, तो मुझे ताज्जुव नहीं होगा। आपको अभी गाये गये भजनकी टेक याद होगी, जिसमें कहा गया है कि 'हम चाहे जिस नामसे भगवानकी पूजा करें, हम सब खुसीके वन्दे हैं और खुसीने हम सबको पैदा किया है।'

१९

20-90-'8**0** 

## अहिंसाका काम

आज भी हमेगाकी तरह प्रार्थना छुए होनेसे पहळे लोगोंसे पूछा गया कि क्या प्रार्थनामें छुरानकी आयतें पढनेपर किसीको अेतराज हैं? अिसपर अेक माओ खढे हुओ और अुन्होंने अिसपर जोर दिया कि आयतें नहीं पढ़ी जानी चाहियें। गाधीजीने पहले यह साफ साफ बतला दिया था कि अगर असा कोओ अेतराज अठता हैं, तो न मै सार्वजनिक प्रार्थना कहँगा और न प्रार्थनाक बाद सामयिक घटनाओंपर माषण हूँगा। अिसलिओ असा अेतराज अठतेपर गाधीजीने कहला भेजा कि आज न प्रार्थना होगी और न लोगोंके सामने माषण होगा। मगर लोग गाधीजीको देखे बगैर जानेकें लिये तैयार नहीं थे। असलिओ गाधीजी समामंचपर पहुँचे और थोडे अव्दोंमें अन्होंने लोगोंको वतलाया कि अन्होंने प्रार्थना क्यों नहीं की और अवत्रां अनुकी समझमें अहिंसाका काम क्या है। अनुकी समझमें असिका प्रार्थनाक बारेमें अेतराज करना अनुकित है। और खासकर जब वह किसी सार्वजनिक जगहपर न होकर ओक व्यक्तिकें निजी अहातेमें हो रही हो, तब तो विलक्जल ही अनुकित है। जब वहुत बड़ी तादादमें हो रही हो, तब तो विलक्जल ही अनुकित है। जब वहुत बड़ी तादादमें

दसरे लोगोंके हारा अक अंतराज करनेवालेका मेंह वन्द कर दिये जानेकी सम्मावना हो, तब मेरी अहिंसा मुझे चेतावनी देती हैं कि मै झस शब्सकी खपेसा न कहें. फिर वह अकेला ही क्यों न हो । हाँ. अगर परी सभा प्रार्थनामें करानकी आयतें पढनेपर अंतराज करे. तब मेरा रास्ता दसरा होगा । तब मेरा यह फर्च हो जायगा कि अपमानित होनेका स्ततरा सताकर भी मैं प्रार्थना कहें। अिसके साथ ही यह बात भी ध्यान देने लायक हैं कि अक अंतराज करनेवालेके लिओ खितने ज्यादा लोगोंको निराग न किया जाय । असका अलाज मामली है । अगर ज्यादा तादादवाले लोग अपने आपपर काब रखें और अकेले ओतराज करनेवालेके खिलाफ अपने दिलोंमें कोओ गुस्सा या वरी भावना न रखें. तो प्रार्थना करना मेरा फर्ज हो जायगा। यह समिवन है कि अगर परी सभा अपने अरादे और काममे अहिंसक हो जाय. तो अतराज करनेवाला अपने मनपर कावू कर छेगा । मेरी रायमे आहंसाका कैसा ही असर होता है। असके सिवा मेरी यह भी राय है कि सत्य और आहिंसा थोड़ेसे ब्रद्धिमान लोगोंकी ही वर्षाती नहीं हैं। आचरणके सारे आम नियम, जिन्हें भगवानके हक्मोंके रूपमें जाना जाता है. सीघेसादे हैं। और अगर दिली अिच्छा हो. तो अन्हें आसानीसे समझा जा सकता है और अनलमें लाया जा सकता है । अिन्सानको सिर्फ अपने आलसकी वजहसे ही वे नियम मुश्किल जान पडते हैं। अिन्सान प्रगतिक्षील है। क़दरतमें भैसी कोओ चीज नहीं. जो हमेशा अनसी या स्थिर वनी रहती हो। सिर्फ भगवान ही स्थिर है । क्योंकि वह जैसा क्ल था. वैसा ही आज हैं और क्ल मी वैसा ही रहेगा, और फिर मी वह हमेशा कियासील है। वहाँ हमें भगवानके गुणाँकी चर्चा नहीं करनी है। हमें तो यह महस्स करना है कि हम हमेशा प्रगतिशील हैं। अिसलिओ मेरी राय है कि अगर अिन्मानको जिन्दा रहना है, तो खुसे ज्यादा ज्यादा सत्य और अहिंसाको अपनाते जाना होगा । व्यवहारके अन दो बुनियादी नियमोंको ध्यानमें रखकर ही मुझे और आप लोगोंको काम करना . और जीना है ।

### आदर्श वरताव

गाधीजीकी प्रार्थनासमामें दो व्यक्तियोंने फिर कुरानकी भायतें पढनेपर खेतराज किया । झुनमेंसे ओक व्यक्ति वही था, जिसने कल अंतराज किया था । दोनोंने अंतराज करते हुओ अपनेपर पूरा काबू रखा । गाधीजीन समासे पूछा कि अगर समामे आये हुओ कभी सौ लोगोंमेंसे ओक व्यक्ति चेतराज करते हैं और अिस तरह बचे हुओ लोगोंको निराश करते हैं, तो झुनकी वजहसे मेरा प्रार्थना न करता झुचित है या नहीं म्मयाता तो क्षिसमें है कि जिन लोगोंको कुरानकी आयतें पढ़नेपर अंतराज हो, ने मेरी प्रार्थनामें हाजिर ही न हों । आप लोगोंके लिओ अिस क्कावटको टालनेका ओकमात्र रास्ता यह है, जैसा कि मेंने पिछले दिन वतलाया था, कि आप अंतराज करनेवालोंपर नाराज न हों और झुनहें किसी तरहसे न सतायें । पुलिससे भी मैं कहता हूँ कि वह अंतराज करनेवालोंको न रोके ।

गाधीजीके अस तरह कहनेपर सवने अक आवाजसे कहा कि हम किसी तरह अन लोगोंको नहीं स्तायेंगे । असिलिओ प्रार्थना हुआ । श्री दिलीपकुमार राय भाज भी सभामे हाजिर थे । अन्होंने 'मन-मन्दिरमे प्रीति वसा ले' भजन गाया ।

प्रार्थनाके बाद बोळते हुओ गाधीजीने ओतराज करनेवाळोंको अपने आपपर आदर्श कावू रखने और दूसरे सब छोगोंको प्री शान्ति रखनेके ळिओ धन्यवाद दिया ।

#### मनमन्दिर

श्री दिलीपकुमार राय द्वारा गाये गये भजनकी व्याख्या करते हुने गाचीजीने कहा कि अिस भजनकी राग मामूली होनेपर मी काविल गायकके सघे हुने गखेरे निकलनेके कारण श्रुसमें अेक खास मिठास , पैटा हो गओं है। भजनकी टेक्नें भक्तके मनको मन्दिरकी श्रुपना र्य गओं हैं, जिसमें शुद्ध प्यार हमेंगा बना रहता है और दिलको प्रश्नशित क्यें रहता है। दिलमें प्रकाश होनेने नजर साफ होती हैं। यह सिक्य अहिंस है। जिसका मन भगनानमें नहीं लगता, वह भटकता रहता हैं और श्रुसमें मन्दिर बननेका गुण नहीं आ पाता।

### अमीर और गरीब

निराश्रितोंने गरीव और अमीरक वीवकी चौड़ी खाओ अमी ठक फैंडी हुआ है। मैंने दिल्डीकी तरह नोआखाड़ीने मी यह देखा कि अमीर छोग गरीबोंको छाचार और बेबस हालतमें छोडकर दंगेबाड़े हिस्नोंसे भाग खड़े हुओ। डेकिन कैसा होगा नहीं चाहिये। अमीर और साधनबाड़े छोगोंको अपने गरीव माअियोंके साथ हमदर्डी रखनी चाहिये और आफतके समय अन्दें क्मी न छोड़ना चाहिये। अन सक्से या तो अक साथ तैरकर मुसीबतका समन्दर पार करना चाहिये या अक साथ ह्व मरना चाहिये। मुसीबतके समय सूँच-नीच या गरीब-अमीरका सारा मेद मिट जाना चाहिये। तमी हमारी गरणार्थी-छावनियाँ समाओं और ठोस सहकारका नमृता बन जाँवानी।

# जवरन धर्म वदलना बुरा है

मुझते उन्न मुसलनान दोस्त मिल्ने आये थे। अन्दोने यह विक्रायत की कि तेन्नों मुसलमानोंनो जबरन हिन्दू और ितन्त बना लिया गया है। जिन तरहन धर्मपरिवर्तन बहुत बुरी चीज है। किर्ण न चाहनेवाले आदमीपर नोश्री धर्म जबरन लादा नहीं जा सन्ना। नामधारी हिन्दू या सिन्त बनाये जानेवाले हर मुसलमाननो यह विश्वाम रखना बाहिये कि खुदके धर्मपरिवर्तनको कातृत्वते सही नहीं नाना जायगा, और हर लेना मुसलमान अपना पहला धर्म पालनेके लिंके आजाद हैं। यहां बात खुन हिन्दुओं और सिन्ह्योंपर भी लागू होती हैं, जिन्हें ज्वरन मुसलमान वना लिया गया है। अगर कैसा नहीं हुना, तो तीनों धर्म मिट जायें। यह देखना लोगोंना फर्च है कि अरुपमतके लोग बहुनतवालोंसे टरे विना शान्ति सौर सलानतीर रहें। अगर

मुसलमान यूनियनसे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो अन्हें जाने दिया जाय। लेकिन जो मुसलमान हिन्दुस्तानी सबसे रहना चाहते हैं, खनकी पूरी प्री हिफाजत की जानी चाहिये। में हर हालतमें दबाव या जबरदस्तीके खिलाफ हूं। असलिओ मेरी यह बड़ी अच्छा है कि हमारे यूनियनसे जानेवाले लोग अिज्जत और सलामतीके साथ अपने अपने घरोंको लौट आवें। में तो आजकी गैरकुदरती हालतको हमेगा देखते रहनेके लिओ जिन्दा रहना प्रसन्द नहीं करूँगा।

#### 48

3-33-,50

#### भगवानका घर

कल जिन भार्आने करानकी आयत पढनेपर अंतराज अठाया था. श्चन्होंने आज भी प्रार्थनासमामे ख़सका विरोध किया । गाधीजीने कहा कि अस बातसे मुझे खुशी हुआ कि अतराज खुठानेवाले भाओने वडी सभ्यतासे क़ुरानकी आयत पढनेका विरोव किया। आजकी वडी भागी समाके बाकीके होरोंने फिर जाहिर किया कि खनके मनमें विरोध करनेवाले भाशीके खिलाफ कोओ वेर नहीं है और वे अन्हें किसी तरहका नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। असिकिओ हमेगाकी तरह प्रार्थना की · गुन्ती । गाधीजीने कहा कि श्री दिलीपकुमारने आज जो भजन गाया असकी पहली लाजिनका यह मतलव है कि भगवानके भक्तोंका देश वह है, जहाँ न दुख है और न रज। मेरी रायमें असिके दो अर्थ है। अन यह कि वे अस देश यानी हिन्दस्तानके हैं, जहाँ न द ख है न रज । लेकिन मुझे कैसी किसी समयकी याद नहीं आती जब हिन्दस्तानमें द्र ख या रजका नाम न रहा हो। अिमलिओ पहला अर्थ कविकी दिली अिच्छाको ही जाहिर करता है। दूसरे अर्थका सम्बन्ध मतुष्यकी आत्मा और झसके घर, शरीरसे हैं। यह आत्मा श्रुस शरीरमे रहती है जो गीताकी भाषामें सच्चे धर्मका घर है, न कि घोडी देर टिक्नेवाले काम,

क्रोध वगैरा भावोंका। छेक्नि अिस कोशिशमें तभी सफलता मिल सकती है, जब कि घरका मालिक काम, कोध, लोभ, मोह वगैरा छह नामी दुश्मनोंसे आजाद हो। इर आदमी कोशिश करनेपर अिस आनन्दमयी स्थितिको पा सकता है। और अगर काफी बढ़े पैमानेपर असा हुआ, तो हिन्दुस्तानके शारेमें कविका सपना जल्दी ही सच साबित हो सकता है। आज इमारा देश कितना दु खी है। कुरक्षेत्रछावनीसे आनेवाली अेक महिला डॉक्टरऐं मेरी बात हुआ थी। वहाँ शरणार्थियोंकी बढ़ी दुरी हालत है। छावनीमें और मी ज्यादा डॉक्टरऐं, नर्सों, दवाओं, खेमों और गरम कपड़ोंने जहरत है। बहुतसे लोगोंके पास बदलनेके लिओ दूसरे कपड़े तक नहीं हैं। छोटे छोटे वच्चोंकी माताओं खुन्हें बढ़ी मुश्क्लिसे सदींसे बचा पाती हैं।

### शेख अब्दुल्ला

आप अपने मनमें काइमीरका प्यान कीजिये और अपनी ऑक्बेंके मामने वहाँके लोगोंकी तसवीर खड़ी कीजिये। जब काइमीर जाते हुं हो हवाओ जहाजोंकी आवाज मैंने आसमानमे सुनी, तो मेरा दिल बहाँके प्रधान मंत्री शेख अञ्दुल्ला और अनकी प्रजाकी तरफ दौड़ गया। मैं तो सबन दोस्त हुँ और आदमी आदमीके बीच को आमेर नहीं करता। मैं गैरमुस्लिम और मुस्लिम दोनोंका अक-सा नुमाखिन्दा हूं। जो लोग उरकर काइमीरके माग रहे हैं अन्हें असा नहीं करना चाहिये। खन्हें बहादुर और निजर बनना सीखना चाहिये और अपने घरोंकी रक्षा करेंगें जान देने हो भी तैयार गहना चाहिये। यह बात जवान-बूढे या औरतम्मदं सवपर अक-सी लागू होती है। अगर काइमीरकी सुन्दर धरवींं बचानेंम काइमीरकी सारी फाँज और मारे लोग अपना फर्च अदा करते हुझे मर जायें, तो मुझे को अ दु ख नहीं होगा। अफरीबी और दूसरे हमलावर समझदार बनकर काइमीरको अपना काम खुद करनेके लिये होड हो, तो कितना अच्छा हो!

### कुरुक्षेत्रके शरणार्थी

अन्तमं गाधीनीने कहा, अगर कुरुझेत्रके स्रोग अितनी भयं<sup>कर</sup> मुसीवर्ते सह रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि पाक्स्तानके शरणार्थी मी कम हु खी नहीं होंगे। यह नादानीभरा हु.खदर्द आजके फैछे हुसे पागलपनके लिओ बहुत बबी कीमत है। अिसलिओ आप सब अक बात अपने दिलमें बैठा ले कि अस मुसीबतसे छुटकारा पानेमें आप सबसे अच्छी यह मदद कर सकते हैं कि अपने दिलोंसे सारा बैर निकाल दें और हर मुसलमान और दूसरी जातिके लोगोंको अपने दोस्त समझें।

42

2-99-120

#### पूरा सहयोग जरूरी है

श्री त्रजराजकृष्णने मुझे बताया है कि हमेशासे आजकी सभामें , वहुत ज्यादा छोग आये हैं और क़रानकी आयतका विरोध करनेवाले लगमग दस माओ है। खनमें हमारे कलके दोस्त भी हैं। लेकिन अपन लोगोंने अपनेपर पूरा कावू रखकर वढी सभ्यतासे अपना विरोध जताया है। मुझसे यह भी कहा गया है कि अससे भी ज्यादा बड़ी तादाबमें लोगोंने दबी जवानसे अपना विरोध जताया है। असिल्ओ प्रार्थनाके पढ़ले में सभामें कुछ कहुँगा । मुझे अिस बातकी खुशी है कि छोगोंने काफी खुलकर अपना विरोध जाहिर किया है। में यह सोचना पसन्द नहीं करता कि छोग यहाँ भगवानकी क्षपासनामे शामिल होनेके लिओ नहीं, विलक्त मेरे महात्मा कहे जानेके कारण या देशकी मेरी अितनी लम्बी सेवाके कारण मुझे देखने या मेरी वातें सननेके छिञे आते हैं । प्रार्थना तो अपने आपमें सम्पूर्ण है । खुसका कोओ हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता । मगनानको कभी नामोंसे पहचाना जाता है । गहरी छानधीन की जाय. तो अन्तमें पता चहेगा कि दुनियामें जितने आदमी हैं खुतने ही भगवानके नाम है। यह ठीक कहा गया है कि जानवर, परिन्दे और पत्थर भी - भगवानकी पूजा करते हैं। भापको भजनावलीमें अक मुसलमान सन्तकी असी कविता मिलेगी,

जिसमें कहा गया है कि परिन्दोंका संवह और शामका गाना यह बताता है कि वे अपने बनानेवाले भगवानके गुण गाते हैं । प्रार्थनार्क निसी हिस्सेना जिनलिओ विरोध करना कि वह क़रान या इसरे किसी धर्मप्रनथसे चना गता है, नाटानी है। घोडेसे ससलमानोंने (फिर अनकी तादाद फिननी भी क्यों न हो ) भले क्षर भी वराजियाँ रही हों, हैक्नि यह बिरोध सारी जातिपर लाग नहीं हो सन्ता-सहम्मद साहव या दूसरे किसी पैगम्बर या अनके मन्देशपर तो विलक्षल नहीं । मैंने पूरा करान पढ़ा है । असे पढ़कर मैंने कुछ पाया ही है, कुछ खोबा नहीं । मझे लगना है कि दनियाके अकन अलग धर्मोंके प्रन्य पदनेसे में ज्यादा अञ्जा हिन्द बना है। नै जानता हूं कि कुरानकी दुरमनीभरी टीका करनेवाले लोग यहाँ है। वम्बर्भीके अक दोस्तने, जिनके बहुतते मुस्लिम दोस्त हैं, अेक पहेरी मेरे सामने रखी है ' श्राप्तरांके बारेमें पेगम्बर साहबकी क्या बीख है ? क्या छरानके सताविक हिन्दू काफिर नहीं हैं ?' में तो बहुत पहलेंसे मिस नतीनेपर पहुँच चुका है कि करानके मताविक हिन्दू शानिर नहीं है । टेकिन अस बारेमें मेंने अपने मुसलमान दोस्तोंसे बात की है । अपनी जानकारीके आधारपर खन्होंने मुझे जिसका विश्वास दिलाग कि क़रानमें साफिरना अर्थ है औरवरमें विधान न रखनेवाला । सुन्होंने मुझसे कहा कि हिन्दू काफिर नहीं हैं. क्योंकि वे ओक श्रीरवरमें विश्वात करते हैं। अगर विरोधी टीकाकारोंकी बात आपने मानी, तो आप कुरान और पैगम्बर साहबकी ख़ची तरह निन्दा करेंगे, जिस तरह आप भगवान कृष्णकी निन्दा करेंगे, जिन्हें कुछ छोगोंने सोलह हजार गोपियाँ रखनेवाला कम्पट और विलासी पुरुष बताया है। में अपने टीनानारींकी यह कहरर चुप कर दूँगा कि मेरे ऋष्ण पवित्र और देवाग है। मै लम्पट और द्वराचारीके सानने अपना सिर नहीं झका सरता । आप रोज मेरे साथ जिस मगवानकी साराधना सीर प्रार्थना करते हे वह सवनें मीलूद है भीर सर्वशक्तिमान है। अिसल्जिने आप न तो किसींचे दुरमनी कर सक्ते और न किसीसे डर सक्ते. क्योंकि भगवान हर समय आपमें और आपके नाथ मौज़द है । सबके साथ मिलकर की

जानेवाली प्रार्थना असी ही होती है। अिसलिओ अगर आए सव पूरे दिलसे और विना किसी शर्तके प्रार्थनामें गामिल नहीं हो सकते, तो मै भगवानकी असी खुपासना न करना ही ज्यादा पसन्द करूँगा। अगर आप अिसमें पूरे दिलसे शामिल हो सकें, तो आपको माल्स्म होगा कि अपने आसपास विरे हुओ अँधेरेको दूर करनेकी ताकत आपमे दिनों दिन वहतीं जा रही है। अस बारेंम आप लोग निहर वनकर साफ शब्दोंमें अपनी राय आहिर करें।

असपर लोगोंने वहीं भावुकताले कहा, हम चाहते हैं कि प्रार्थना हो और अगर कोओ विरोध करेंगे, तो हम अपने मनमे श्रुनके खिलाफ किसी तरहका वैर या गुस्सा नहीं रखेंगे। असपर हमेशाकी तरह प्रार्थना की गओ । गुरुडेनकी पोती नन्दिता कृष्णा कृपलानीने भामका भजन गाया।

### समयका तकाजा

कादमीरकी मुसीवतके वारेमें वोळते हुओ गांधीजीने कहा, हिन्दुस्तानी संघ ज्यादा फीज और दूसरी जरूरी मदद कादमीरके लिओ भेज रहा है। सरकारके पास कोओ हवाओ जहाज नहीं था, लेकिन यह युनकर मुझे खुशी हुओ कि खानगी कम्पनियोंने अपने हवाओ जहाज सरकारको साँप दिये हैं। आज समय व्यवस्थित फीज व व्यवस्थित सरकारके साथ है और खुटेरों व हमळावरोंके खिलाफ है।

# आजाद हिन्द फीजके अफसर

, लेकिन मुझे यह जानकर दु ख हुआ कि काश्मीरमें हमलावरों के नेता खुस आजाद हिन्द फौजके दो भूतपूर्व अफसर हैं, जो स्व॰ धुमाष बोसकी काविल नेतागीरीमें वहादुरी ते लड़ी थी। खुस फौजमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और दूसरे लोग थे। वे अपना अपना धर्म पालते थे, लेकिन छुनमें जाति या धर्मके नामपर कोश्मी मेद नहीं किया जाता था। वे सब आपसमे दोस्ती और भाजीचारेके बच्चनसे जुड़े थे। खुन्हें हिन्दुस्तानी होनेका अभिमान था। मै खुनके छूटनेके बाद (अगर वे सचमुच आजाद हिन्द फौजके सिपाही थे) दिल्लीके लाल किलेमे और बाहर खुनसे मिला था। मै यह नहीं समझ सकता कि खुन्होंने हमलावरोंकी

नेतागीरी क्यों की और गाँवोंको जलाने व छ्टनेमें और वेगुनाह औरतों और मदोंका खुन करनेमें क्यों हिस्सा लिया? वे न करने लायक पातोंको करनेका बढावा देकर अफरीदियों और दूसरे कयाअिलयोंको तुकमान पहुँचा रहे हैं। अगर मे छुनकी जगह होता, तो कयाअिलयोंको अिस गलत कामसे रोकता। अगर छुनका यह विचार है कि शेख अब्दुल्ला अिस्लाम या हिन्दुस्तानको तुकसान पहुँचा रहे हैं, तो वे छुनसे मिल सकते हूँ। मुहे आशा है कि मेरी अपील छुन अफसरों और कयाअिलियों तक पहुँचेगी और वे अपना यह गलत काम रोकेंगे।

## पाकिस्तान बढावा दे रहा है

मै अस नतीजेपर पहुँचे बिना नहीं रह सम्ता कि पाकिस्तान सरकार सीधे या देखे रूपमें कारमीरके अस हमलेको बढावा दे रही है। कहा जाता है कि सरहदी सबेके वहे वजीरने खुळे आम अिस हमलेको वढावा दिया है और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रींसे मददकी अपील भी की है। अिसके अलावा, मैंने अखवारोंमें पढा है कि पण्डित नेहरूकी सरकारपर यह अिलजाम लगाया गया है कि काश्मीरको मदद मेजकर श्रुसने पाकिस्तानके साथ धोखा किया है, और यह कि काश्मीरको हिन्दुस्तानी संघमें जोड़नेकी कुछ समयसे साजिश चल रही थी। मुझे यह जानकर ताज्जुब होता है कि पाकिस्तानके अक जिम्मेदार वजीरने हिन्दुस्तानी सघकी सरकारके खिलाफ असे असावधानी-भरे अिलजाम लगाये हैं। मै काश्मीरके वारेमें अिसलिओ बोला हूँ कि मुहे होस्तोंसे जो अच्छे समाचार मिळे हें सुन्हें में आपको सुनाना चाहता हूँ। श्रुन समाचारोंका कायदे आजमके अस कैलानसे कोजी मेल नहीं वैठता कि पाकिस्तानका अेक दुरमन है — मेरे खयालमें 'अेक दुरमन'से खुनका मतलव हिन्दुस्तानी संघसे हैं। कराचीके अक हिन्दू दोस्त और लाहोरके दूसरे हिन्दू दोस्त मुझसे मिले थे। दोनोंने मुझसे यह कहा कि कुछ दिन पहलेके वनिस्वत आज वहाँकी हालत वेहतर है और वह दिनोंदिन वेहतर होती जा रही है। सुन दोस्तने मुझसे यह भी कहा कि क्षुन्होंने कमसे कम अेक मुसलमान परिवार भैसा देखा, जिसने अपने अेक सिक्स

दोस्तको आसरा दिया और क्षेक कमरा अलग कर दिया. जहाँ वै प्रन्थसाहनको परी अिज्जतसे रख सकें । मुझे बताया गया कि हिन्दुओं और सिक्खो द्वारा मुसलमानोंको आसर देनेकी और मुसलमानों द्वारा दिन्द-सिक्खोंको आसरा देनेकी कभी मिसालें दी जा सकती हैं। मेरे पास कछ मसलमान दोस्त भी आते रहते हैं. जो मेरे साथ आवादीकी अितने वहे पैमानेपर होनेवाली गुनाहमरी अदलावदलीकी निन्दा करते हैं। ये दोस्त सुझसे कहते हैं कि जिस तरह यनियनके हिन्दू और सिक्ख शरणार्थी बड़ी बड़ी मुसीवतें होल रहे हैं. असी तरह पाकिस्तानके मुस्लिम शरणार्थी सी वडी बड़ी तकलीफें झठा रहे हैं। कोओ सी सरकार घरोंसे निकाले हुओ और अपने अपर बोझ बने हुओ लाखों अिन्सानोंके खाने. पीने. रहने वगराका परा पूरा अन्तजाम नहीं कर सकती । यह पानीकी जबरदस्त बाढके समान है । वे दोस्त सझसे पूछते हैं कि क्या यह पागलपनमरी अदलावदली किसी तरह रोकी नहीं जा सकती <sup>2</sup> मुझे असमे कोओ शक नहीं कि अगर अेक दूसरे-पर शक करना और अलजाम लगाना (जो मेरी रायमें वेवनियाद हैं) भीमानदारीके साथ विलक्षल वन्द कर दिया जाय, तो यह रुक सकती है । आप सब मेरे साथ भगवानसे प्रार्थना कीजिये कि वह जिस द खी देशको समझ और अकल दे। मै अन विरोध करनेवाले भाक्षियोंको वधाओ देना चाहता हूं, जिन्होंने समझदारीसे अपनेपर कावू रखकर विना किसी दस्तन्दाजीके शान्तिसे प्रार्थना होने दी ।

#### साम्प्रदायिकताका जहर

अगर अेक जहरते दूसरा जहर मेल जाय, तो अिम यानमा तिथय कीन करेगा कि पहले कीनमा जहर मीजूद या और यादमें कीनमा मिला? और अगर जिम वातमा तिस्चय हो नी जाम, तो अिससे पायस क्या होगा? पिर भी, हम यह जानते हैं कि नारे पिक्षम पाकिस्तानमें यह जहर फैल गया है और वहाँकी हुकूमतने अिसे अभी तम जहर नहीं माना है। जहाँ तम हिन्दुस्तानी संयम सम्यन्ध है, यह अहर योदे हिस्सेमें ही फेला है। भगवान मरे वह समके दूसरे हिस्मोंमें न फेले और अवसें रहे। तम हम अस बातकी आशा नर सकेंने कि ममय आनेपर वह जल्दी ही होनों हिस्सोंसे निमाल दिया जायगा।

## अनाजका कण्ट्रोल हटा दो

र्जे॰ राजेन्द्रप्रमादने स्वोंके प्रधान मित्रयों या सुनके प्रांतिविधयों कीर दूसरे जानकार लोगोंकी मीटिंग भिसिलेओ बुलाओ है कि वे लोग सुन्हें अनावके क्ण्येलके बारेनें मदद और सलाह दे सकें। मुद्दे लगाव के क्ण्येलके बारेनें मदद और सलाह दे सकें। मुद्दे लगाव के क्ण्येलके वारेनें मदद और सलाह दे सकें। भिन दिनों मैंने जो इछ जुना है सुस्ते में अपनी शुरूसे ही दनाओ हुआ अध रायसे तिकमर भी नहीं हटा हूँ कि म्ण्येल पूरी तरह जन्दीसे जल्दी हटा दिये जायें। अगर वे रखे भी जायें, तो सह माहसे ज्यादा तो हरिगंत न रखे जायें। अगर दे रखे भी जायें, तो सह माहसे ज्यादा तो हरिगंत न रखे जायें। अब दिन भी भैसा नहीं जाता, जब मेरे पास अभ बारेनें सत और तार न आते हों। सुनमेंसे दुख तो बहुत महत्त्वके लोगोंके होते हैं। नमीमें भिस बातपर जोर दिया जाता है कि अनाव और क्ष्येलक हटा दिया जाय। मै दूसरे यानी क्पडेके क्ण्येलको फिल्हाल छोड देता हूँ।

# कण्ट्रोल बुराओं पैदा करता है

चण्ड्रोलसे धोरीमजी बदती हैं, सलाम गला घोंटा जाता है, काला धाजार पृथ बदता है और चीजोंकी बनावटी कमी बनी रहती है। सबसे बर्ग बात तो यह है कि कण्ड्रोल लोगोंको कमजोर बनाता है, खुनके कान करनेके खुत्साहको रातम कर देता है। अससे लोग अपनी जररतें गुद पूरी करनेकी दीलको सूल जाते हैं, जिसे वे अक पीढ़ीसे सीखते आ रहे हैं। कण्ड्रोल खुन्हें हमेशा दसरोंका मुँह तामना विखाता है। अभ दुःखभरी बातसे बदकर अगर कोशी दूसरी बात हो सक्ती हैं, तो वह है घटे पंनानेपर चलनेवाला आजका मार्आभाओवा कतल और लाखोंकी आयादीकी अदलाबदली। अस अदलाबदलीके लोग विलाजकरत मरते हैं, खुन्हें भूरों मरना पहता है, रहनेको ठीक घर नहीं मिलते और न्यासकर आनेवाले तेज जादेसे बचनेके लिओ पहनने-ओडनेको ठीक पर म मयस्मर नहीं होते। यह दूसरी दु समरी बात सचसुच ज्यादा वर्ण दिनाओं देती हैं। लेकिन हम पहली वानी कण्ड्रोलकी बातको असीलिओ नहीं भुला सकते कि वह अतनी बढ़ीचड़ी नहीं दिखाओं देती।

पिछनी लङ्गाअसि हमें जो बुरी विरासतें मिली, खुराकका कण्ड्रोल क्षुन्हों मेंसे अंक हैं। अस समय कण्ड्रोल जायद जररी या, क्योंकि वहुत बड़ी मात्रामें अनाज और दूसरी जानेकी चीजें हिन्दुस्तानसे बाहर मेत्री जाती थीं। अस गैरकुदरती निर्यातका यह नतीजा लाजमी था कि देजमें अनाजकी तगी पैदा हो। असिल्डिंभे बहुतसी बुराअियोंके, रहते भी रेशनिंग जारी करना पड़ा। छेकिन अब हम चाह, तो अनाजका निर्यात बन्द कर सकते हैं। अगर हम अनाजके मामडेमें हिन्दुस्तानके लिंभे बाहरी मददकी खुम्मीद न करें, तो हम दुनियाके भूखों मरनेवाले डेगोंकी मदद कर सकते।

मेने अपने दो पीढियोंके लम्बे जीवनमें बहुतसे कुदरती अकाल देखें हैं, टेकिन मुझे याद नहीं आता कि कमी रेशर्निंगका खयाल भी किया गया हो।

भगवानकी दया है कि अिस साल बारिंग अच्छी हुआ है। अिसिलिओ टेगमें गुराककी सच्ची कमी नहीं है। हिन्दुस्तानके गाँवोंम काफी अनाज, दालें और तेलके बीज हैं। कीमतोंपर जो बनावटी कण्ट्रोल

रखा जाता है, खुसे अनाज पैदा करतेवाटे किमान नहीं ममजते — वे समझ भी नहीं सम्ते। अिमलिओ वे अपना अनाज, जिसकी कीमत खुन्हें खुले बाजारमें ज्यादा मिल सक्ती हे, ज्य्योलकी अतिनी कम कीमतोंपर खुशीसे वेचना पसन्द नहीं ऋते। अिम सनाभीको आज सब कीओ जानते हैं। अनाजमी तंगी साथित करनेके लिओ न तो रुम्बेदाँहें आँकहे अिकट्टे करनेकी जरुरत हैं ऑर न बढ़े बढ़े देख और रिपोर्टें मिशानना जरुरी है। हम आशा रुमें कि कीओ जरुरतसे ज्यादा बड़ी हुआ आवारीका भूत दिखाकर हमें दरायेगा नहीं।

# अनुभवी लोगोंकी सलाह

हमारे मन्नी जनताके हैं और जनतामें है । अन्हें भिस वातना घमण्ड नहीं करना चाहिये कि खुनना जान खुन अनुभवां लोगोंने ज्यादा है, जो मिन्नगोंकी कुर्सियोंगर तो नहीं बैठे हूँ, टेन्टिन जिनना यह पक्ना विद्वास है कि क्ण्यूनेल जितनी जर्न्दा हुँ खुनना ही फायदा होगा । अक वैदाने लिखा है कि अनाजके कण्यूलने खुन लोगोंके लिओ जो रेशनके अनाजगर निर्भर रुरते हैं, खाने लायक अनाज और दाल पाना नामुमन्नि बना दिया है । और, अिसलिओ सहागला अनोज खानेवाले लोग गैरजरूरी तौरपर बीमारियोंके भिकार बनते हैं ।

### लोकशाही ऑर विश्वास

आन जिन गोदानोंनें क्ण्येलका सहागला अनाज बेचा जाता है, खुन्हींनें सरकार आसानीसे अच्छा अनाज बेच सकती है, जो वह खुलें बाजारमें खरीवेगी। कैसा क्लेनें कीनतें अपने आप ठीक हो नार्येंगी और जो अनाज, दालें या तेलके बीज कोगोंके घरोंनें छिपे पड़े हैं वे सब बाहर निक्ल आपेंगे। क्या सरकार अनाज वेचने और पैदा करनेचालोंका विश्वास नहीं करेगी? अगर लोगोंको कानूनकायदेकी रस्तीत खाँचकर अीमानदार रहना सिखाया जायगा, तो लोकशाही हुट पढ़ेगी। लोकशाही विश्वासपर ही कायम रह सकती है। अगर लोग आलसके कारण या अेक-दूसरेको घोचा देनेके कारण मरते हैं, तो झुनकी मौतका स्वागत किया जाय। फिर विश्व हुओ लोग आलस, काहिली और वेरहमीमरी खुदगरजीके पापको नहीं दोहरायेंगे।

# गुस्सेकी अपज

प्रार्थना शुरू करनेके पहले गाधीजीने कहा, आज तो सिर्फ हमारे पुराने नभ्य मित्रने ही दुराननी आयत पढ़नेपर अेतराज झठाया है। अिसलिओ में पंजायी हिन्दू भएणार्थियोंके ओफ दर्दमरे उतकी चर्चा रहेंगा । खुन्होंने पनावमं बहुत कुछ सहा है । कुरानकी आयत पटनेश अन्होंने विरोध किया है। में नहीं जानता कि वे भाअी यहाँ मीजूट है या नहीं। वे यहा हों या न हों, है किन मै झुस खतकी श्रुपेक्षा नहीं कर सकता । वह गहरे दर्दसे लिखा गया है । असमें यफी अच्छी दलील दी गओं हैं। लेकिन वह अज्ञानसे भरा हुआ हैं, जो गुम्मेकी क्षपज हैं । क्षसकी हर लाअनमें गुस्सा भरा हुआ है । आजरूल वरीव वरीय भेरा सारा समय हिन्दू या सिक्ख शरणार्थियों या दिल्जिके दु खी मुसलमानोंकी दर्दभरी कहानियाँ सुननेमें ही जाता है। नेरी आत्माको भी खतना ही दुख और खतनी ही चोट पहुँचती है। टेक्नि अगर में गेने लर्गू और खुटास वन जार्युं, तो वह अहिंसाका मच्चा रप नहीं होगा। अगर में अहिंसासे अितना कोमल वन जानूं, तो दिनरात रोता ही रहें और मुझे अश्विरकी श्रुपासना करने, पाने-पीने या मीनेका भी समय न मिले । लेकिन मेंने तो वचपनसे ही आहंसक होनेके नाते दु खोंको देख-मुनकर रोनेकी नहीं, बल्कि दिलको कठोर वना टेनेकी आदत डाल ठी है, ताकि में दु खोंका मुकावला कर सकूँ। क्या पुराने ऋषिमुनियोंने हमें यह नहीं बताया है कि जो आदमी अहिंसाका पुजारी है असका दिल फूलसे मी कोमल और पेत्थरसे भी क्ठोर होना चाहिये ो मेने निस अपदेशके मुताविक जीनेकी कोशिश की हैं। असिल्ओ जब अस सतकी शिकायतों-जैसी शिकायतें मेरे पास आती हैं, या जब में अपने मुलाकातियोंके मुँहसे गुस्से और रंजसे मरी

न्हातिक मनता है, तो में अपने दिलको क्या बना हैना है। निर्म जिसी तरह में मौजूबा न्यालोंका मामना कर सकता है। यह जन श्रुर्व लिपिने लिखा हुआ हैं। जिसलिओं मेंने भी प्रशृष्ट जीसे कहा कि श्रुप सनकी सास सास बार्त नुष्टे लिख हैं।

#### साधा सच बनाम झब

स्तत्में पहला अलजान सुझार भारता वयन तोइनेश सगाया गता है। अन्होंने टिला है, 'क्या आरने यूट नहीं बड़ा है हि कापकी प्रार्थनासभागे अंगर केंक्र भी आडनी जगनकी आदत पहनेतर बेतराज सुरुतिगा, तो आप सुसना मान रखेंगे और सुस नामचे प्रार्थना नहीं करेंगे !' वह आधा-नच हैं. और परे झउने ज्यादा खतरनात्र है । उब मेंने पटले पहल झेनराज झुठानेपर अपनी प्रार्थना बन्द की थी, नब मेंने यह जाहिए किया था कि मै प्रार्थना जिस उरहें बन्द करना है कि समाके जिननी वर्षा तादादवारे लोग दिनेष करनेवारे पर ग्रस्मा होकर क्षसके साथ मारपीट नक कर सकते हैं। वह कर्जी नहींने, पहलेकी बात हैं । तबसे होगीने अपनेपर लाबू रखनेकी कला सीखं ही। और जब लोगोंने मुझे अिस बातका बचन दिया कि विरोध ऋतेवाटेक विवास न तो वे अपने मनमें ग्रस्सा रखेंगे और न किसी तरहका देंट तो मेंने किर खान प्रार्थना करनेकी बात नान ही। और जैना कि में जानता है जिसका नवीता अञ्चा ही हुआ है। विरोध क्रेंनेशलॉंका बरताव बिल्हल सम्प्रताका होता है और अन्ता विरोध दर्ज करानेके चित्रा वे प्रार्थनामें किसी तरहकी रकावट नहीं बाबते । शिवलिञे 🖹 आगा करता हैं कि खद दिखनेवाले भार्सी बर्ड देखेंगे कि मेंने अपना बदन भंग नहीं किया है, और विरोध करनेपर मी प्रायना बाद रखनेका नतीका असी तक विलङ्कल अच्छा ही रहा हैं। में आप छोगोंको पक्षीन दिलाना हूँ कि जहाँ तक में अपने बारेनें जानता हैं, मैंने जनसेवकर नाते अपनी जिन्ही लम्बी जिन्ह्गीने दिया हुआ वचन तोडनेका करी अपराध नहीं क्या है।

्चत विवनेवाटे भाओंने मुसपर दूसरा यह जिल्हाम लगाया है कि 'जब आप रूरानकी आपतें पढ़ते हैं और यह भी बहते हैं कि सब वर्म समान हैं, तब आप जपजी और वािअविलमेसे क्यों नहीं पढ़ते <sup>2</sup>' अस वातसे मी लिखनेवाले माभीका अज्ञान जाहिर होता है। वे मेरे श्रुस वयानको नहीं जानते, जिसमें मैने वताया था कि पूरी भजनावली किस तरह तैयार हुआ। आश्रम भजनावलीमें वािअविल और प्रन्थसाइवमेंसे भी काफी भजन लिये गये हैं।

# खुशहाल निराश्रित

सुन भाअिकी तीसरी िकायत यह है कि 'आपके वहे वहें काप्रेसी नेता पिहचम पजान या पिहचम पाकिस्तानके दूसरे किसी हिस्सेको छोड़कर यहाँ आये हैं। ठेकिन यूनियनमें वे शरणार्थियोंकी तरह रह्मर दूसरे शरणार्थियोंकी कठिनाअियों और मुसीवतोंमें साथ नहीं देते। पाकिस्तानमें झुनके पास जैसी ह्वेलियों थी, झुनसे ज्यादा अच्छी ह्वेलियों खुनहोंने यहाँ ठे ली है और झुनमें मौजसे रहते हैं। ये काप्रेसी नेता झुन शरणार्थियोंसे विलक्षल अलग रहते हैं जिनके पास न तो रहनेके मकान हैं न सरीसे वचनेके लिओ गरम कपडे । गरम कपडोंकी वात तो दूर रही, बहुतसोंके पास बटलनेके लिओ दूसरे कपडे तक नहीं हैं। न झुन्हें अच्छा खाना मयस्सर होता है। 'अगर यह शिकायत सच है, तो यह हालत शर्मनाक है । मैंने तो अपनी प्रार्थनासमाओं में साफ अन्दोंमें खुन बनी शरणार्थियोंकी निन्दा की है, जो गरीव शरणार्थियोंके साथ मुसीवतें झुठानेके बजाय झुनका साथ छोड़कर मौज मारते हैं। यह धर्म नहीं, अधर्म है। धनियोंको अपने गरीव भाअियोंके सुख-दु खर्में साथ देना चाहिये।

# दिल्लीमें मेरा फर्ज़

अिसके वाद श्रुन भाअीने मुझे यह ताना मारा है कि आप पाकिस्तान जानेका अिरादा रखते थे, लेकिन अमी तक गये नहीं। यहाँ दिल्लीमें आपका क्या काम है श्रीप दु खी हिन्दुओं और सिक्खोंकी मदद करनेके लिओ पाकिस्तान जानेके वजाय अपने मुसलमान दोस्तोंकी मदद करना क्यों ज्यादा पसन्द करते हैं? लेकिन शिकायत करनेवाले गायकी रक्षा करनेमें सबसे आगे मान जाते हूँ। टेकिन वे हिन्दू धर्मने अस्लोंको अितने भूल गये हैं कि दूनरोंपर तो वे खुकींने पावन्दियों लगायेंगे और खुद गाय और अपकी सन्तानके माय बहुत बुरा बरताव करेंगे। आज दुनियामें हिन्दुस्तानके मबेग्री ही सगरी ज्यादा खुपेक्षित क्यों है! जैसा कि माना जाता है, वे दुनियामें सबसे कम दूध देनेने कारण देशपर बीस क्यों वन गये हैं! बोस तोनेवाले जानवरोंके गाँउ वैक्लोंके साथ अितना खुरा बरताव क्यों किया जाता है!

हिन्दुस्तानके पिजरापोल कैसे नहीं हैं जिनपर गर्न किया जाय।
छुनमें बहुत पैसा लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पशुओंका हासिन्दी
और युद्धिमानीभरा पालनपोपण शावर ही क्या जाता हो। ये
पिजरापोल हिन्दुस्तानके जानवरोंको नया जन्म कभी नहीं दे मक्ते।
वे मवेशियोंके साथ हमददों और दयाना बरताव रखें ही सैमा कर
सकते हैं। मेरा यह दाना है कि सुमलमानोके साथ दोस्ती बड़ा
सक्तेने कारण मेने कानूनकी मदद लिये दिना, दूसरे किसी हिन्दुले
बजाय ज्यादा गायोंको नसासीके छरेमे बचाया है।

#### 44

4-15-180

# हरिजनींकी कामके लायक वननेकी योग्यता

आज मुहे आप में कुरान गरीफ के बिरोध के वारे में कुछ नहीं नहांगा है। अक भामीका अंतराज तो है ही, हे किन वे हमारे दोस्त बन गये हैं। वे हमेशा सम्यतासे विरोध करते हैं। आक्ना मजन किंग्स वे हरोजन-निवास के अर हरिजन वालक्ष्मे गाया है। श्रुसकी साबाज किंतनी नीजि और छुरीकी है। मेरे साथ आप लोगोंकों में अस बातकी खुशी होनी चाहिये कि अगर अर हरिजनको बराबरीका मोका दिया जाय, तो वह किंदी सबर्ण हिन्दू या दूसरे आटमीचे किंदी तरह पीछे नहीं रहता। बेशक, मैंने छुछ बातों से तो, जैसे संगीत

या दस्तकारीमें, औसत हार्रजनको ज्यादा योग्य और होशियार पाया है। में यह नहीं कहना चाहता कि हार्रजनोंमें को आ दुरािअयों नहीं होतीं, लेकिन वे तो हर वर्गके लोगोंमें पाओं जाती है। फिर भी, में यह तो कहना चाहूँगा कि छुआछूतकी कई। पायन्टियों के यावजूद अगर हरिजनों को दूसरों की तरह छुन्नतिका मौका दिया जाय, तो वे औरों-जैसे ही आगे वड सकते हैं। दूसरी छुजीकी वात यह है कि पण्डरपुरका पुराना और मणहूर मंदिर ठीक छुन्हीं कर्तोंगर हरिजनों के छिओ खोल दिया गया है, जैसा कि दूसरे हिन्दुओं के छिओ। असम खास श्रेय श्री माने गुरुजीको हैं, जिन्होंने छुसे हरिजनों के छिओ हमेगाके वास्ते छुलवाने के मकसदसे आमरण छुपवाम छुरु किया था। में मन्दिरके ट्रस्टियों और पण्डरपुरकी व आसपासकी जनताको अस मही कदनके छिओ वयाओं देता हूँ। मुझे आणा है कि छुआछूतमी आखिरी निशानी भी जल्दी ही गये जमानेकी चीज वन जायगी। आज हिन्दुस्तानके टोनों हिस्सोंमें जो साम्प्रदायिक जहर फेला हुआ है छुसे मारनेमें यह कदन बहुत मदद करेगा।

## शाकाहार कैसे फेलाया जाय ?

अिमके बाद गाधीजीने उन्हरें आनेवाले कशी सवालोंके जवाब दिये। अन्होंने कहा, शेक मुमलमान दोस्तने यह शिकायत की है कि यूनियनके जिस हिस्सेमें वे रहते हैं, वहाँके शाकाहारी हिन्दू अपने वीच रहनेवाले मुसलमानोंपर यह जोर डालते हैं कि वे मछली और गोक्त भी न खायेँ। जैसी गैररवादारी और अनुदारताको में पसन्द नहीं करता। धार्मिक विद्वाससे अन्न और शाकमाजी खानेवाले लोगोंकी तादाद हिन्दुस्तानमें बहुत कम बताओं जाती है। हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंकी बहुत वहीं तादाद सेसी हैं जो मौका मिलनेपर मछली और परिन्दों या जानवरोंका गोदत खानेमें नहीं हिचकिचाती। शाकाहारी हिन्दुओंको मुमलमानोंपर अपना धार्मिक विद्वास लादनेका क्या हक हैं थे अपने मासाहारी हिन्दू दोस्तापर तो वे अपना विद्वास लादनेकी हिम्मत नहीं करेंगे। यह सब मुझे हॅंसीकी बात माख्न होती हैं। शाकाहारकों केलानेका मही रास्ता यह हैं कि सेसे लोग मास-मछली खानेवालोंको

भाभादारकी ग्रियों समझायें और अपने जीजनमें श्रुनपर अमल उसके दिरगर्थे । रूसरोंकी अपनी गयका बनानेका और काओ गुनदला गस्ता नहीं है ।

## अपने घरोमें जमे रही

अंक हिन्द टीकाकार पहते हैं — 'आप और आप जीने दूसरे लोग मसलमानोरो यह अपदेश देते नहीं थरते कि अनकी जिरमें लाजनी तीरपर पैदा होनेवाली सुसीयतोंके बारमूट वे अपने घर न छोड़ें --- भटे अन्हें सलानतींप्रे भी अंगा उरनेरा मीता क्यों न मिले। अगर सुसलनान अ।पर्के कहे सताप्रिक अपने मोडन्लोंने जने रहे. तो वे काट टार्ड जानेके डरसे रोजी स्मानेके लिओ मोहल्टेसे माहर नहीं निकल सरें । असी हालतमें ने सार्थे क्या <sup>2</sup> यह भी अंदेशा है कि बहुत ज्यादा नादादवाले हिन्द्र, मुस्लमानोंकी कहीं मेहनतसे पनाओं हुओं चीनोंका बायकाट करें और अन्हें भूतों मरना परे । यचे हुओ गरीन मुसलमानोंसे जिन्होंने अपनी आँखोंसे अपने कभी भाभियोंको एउते देखा है और दूसरोंकी पाकिस्तान जाते देखा ई. सूपरकी असुविधाओंके बारजुद अपने घरोंमें ठरुरनेकी आगा रखना ज्यादती है। ' मै क्चल रखा है कि भिस टीकार्ने व्हुत सच्चाओं है । वेकिन में सुन्हें दूसरी कोओ सलाह दे नहीं सकता। मेरा विचार है कि अपना घरवार छोड़नेसे मुमलमानोंको ज्यादा तक्लीफ हो सम्ती है। अिसलिओ मेरा यह सच्चा विश्वाम है कि अगर बचे हुओ मुसलमान मुसीवर्ते सहते हुओ भी भीमानदारी और वहादुरीते अपने घरोमें जमे रहेंगे, तो वे जरूर अपने हिन्दू पहोसियोंके वहें दिलोंको पिघला सकेंगे। हिन्दुस्तानके दोनों हिस्सोंम दूसरोंको मी मुसीवर्तोते जरूर छुटकारा मिल्लेगा । क्योंकि अगर मुसलमान वर्षा तादादमें पूरी अीमानदारीके साथ अहिंसासे पैदा होनेवाली वेमिसाल बहाडुरी दिखार्ये, तो जरुर क्षसमा असर सारे हिन्दुस्तानपर पड़ेगा।

# अहिंसामें पक्का विश्वास

भेक दूमरे खतमें मुझे अिसलिओ फटकारा गया है कि मैंने नि॰ चर्चिल, हिटलर, मुसोलिनी और जापानियोंको असे वक्त अपना अहिंसक तरीका अपनानेकी सलाह दी, जब खुनके सामने जीवन-मरणकी समस्या खड़ी थी। खत लिखनेवाले माजीने आगे कहा है -- ' क्षन लोगोंको तो आपने अहिसाकी सीख देनेकी हिम्मत की, टेकिन जब कांग्रेस सरकारमें आपके दोस्त आईसाको स्रोडते और कार्रमीरको हथियारबन्द फोजकी मदद मेजते हैं. तब आपकी अहिंसा कहाँ चली जाती है? अन्हें भी आप अहिंसाका अपदेश क्यों नहीं देते?' अपने खतके अन्तमें अन भाओंने मुझसे अस बातका निश्चित जवाब माँगा है कि काश्मीरी लोग हमलावरोंका आहंसासे कैसे सामना कर सकते हैं । अन भाअीने अपने खतमे जो अज्ञान बताया है असपर मुझे अफसोस होता है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बार बार यह बात कही है कि अिस मामलेमें यूनियन केविनेटके अपने दोस्तोंपर मेरा कोओ असर नहीं हैं। मै खद तो अहिंसाके अपने विचारोंपर हमेगाकी तरह आज भी डटा हआ हैं. लेकिन में कैविनेटके अपने बड़ेसे बड़े दोस्तोंपर भी अपने वे विचार लाद नहीं सकता। में अनसे यह आशा नहीं कर सकता कि वे अपने विश्वासोके खिलाफ काम करें। जब मैं यह कवल करता हैं कि अपने दोस्तोपर मेरा पहले-जैसा कावू नही रहा, तो हर अकको सन्तोष हो जाना चाहिये । फिर भी खत लिखनेवाले भाओका सवाल वटा मीजें है। मेरा अपना जवाब तो विलक्षल सादा है।

## योग्य आदमीकी तारीफ करनी ही चाहिये

मेरी व्यहिंसाका तकाजा है कि मुझे योग्य आदमीकी तारीफ करनी ही चाहिये, फिर भछे वह हिंसामें विश्वास करनेवाला ही क्यों न हो । मैने श्री मुमाप बोसकी हिंसाको कभी पसन्द नहीं किया, फिर भी में क्षुनकी देशमिक्त, स्झवूझ और वहादुरीकी तारीफ किये विना नहीं रहा । क्षिसी तरह, हालों कि मै अिस बातको पसन्द नहीं करता कि यूनियन सरकार कादमीरियोंकी मदद अरनेमें हथियारोंका अिस्तेमाल करे और हालों कि मै शेख अञ्चुल्लाके हथियारोंका सहारा छेनेकी बातको ठीक नहीं मान सकता, फिर भी दोनोंकी स्झवूझ और तारीफके लायक कामेकी तारीफ विग्ने विना नहीं रह सकता । खासम्र अगर मदद करनेवाली दुकि विग्ने और काइमीरकी रक्षा-सेनाका अक जेक आदमी बहादुरीसे मर मिटे, तो में बुनकी तारीफ ही ररेगा । में जानता हूँ कि अगर वे कैमा कर मके, तो जायद हिन्दुम्नानकी आजकी शक्छने वदल हैंगे । तेरिन अगर कार्मीरना बचान जिरादे और अमलने विकछल आहसक हो, तो में 'शावद' शब्दना जिस्तेमाल नहीं रहें । फ्योंकि सुसे दिश्वस होगा कि राज्नीरके आहसक रक्षक हिन्दुस्तानकी शब्दन्की यहाँ तम बदल देंगे कि पानिस्तान के विनेटफो, नहीं तो कम से कम, यूनियन कैविनेटको तो वे अपनी रायरी बना ही देंगे।

में तो यह रहुँगा कि अगर राज्नीरके सद्दीमर तोग मास्म वच्चों और औरतोंकी रक्षांके विश्रे हथियार टेनर हमनावरोंने ठहते हैं और छडते छड़ते मर जाते हैं, तो अनकी हिनयारवन्द लड़ाओं भी अहिंसक लहाओं वन जाती है । मेरा अदिसर तरीका अपनाया जाय, तो कारमीरके रक्षकों हथियारवन्द सेनाकी मदद न मेजी जाय। यूनियनने अहिंसक मदद विना किसी सफोचने नेजी जा मनती है। रेकिन जुन (क्षत्रोंको असी मदट मिटे या न मिटे. वे इनलावरोंकी या बहुत वही ताटादवाली व्यवस्थित फीजकी तारतका नी सामना करेंगे। और अगर रक्षा करनेवाले लोग हमला करनेवालेके खिलाफ अपने दिलोंने कोओ येर या गुस्सा न रखें. किसी तरहके हिभयारोंका अपयोग - वहाँ तक कि घूनोका अपयोग मी - न कर और वेगुनाहोंकी रक्षा करते करते नर जाये. तो खनकी किन यहादुरीनी मिसाल आज तरके अितिहासमें कहीं नहीं मिलेगी । तय कारमीर कैंसी पवित्र जगह वन जायगा, जिसकी खुशवृ सारे हिन्द्रस्तानमें ही नहीं. चल्कि सारी दुनियामें फैलेगी। अहिंसक बचावके बारेंग चर्चा करनेके बाद मुहे वह नवूल नरना पड़ता है कि मेरे शब्दोंमें वह ताक्त नहीं है जो गीता<sup>के</sup> दूसरे अध्यायकी आखिरी लाक्षितोंने वताये गये पूर्ण आत्मसयनसे आवी है। मिसके लिओ जिस तपस्याकी जहरत है ख़सकी सझमें कनी है। में तो मगवानसे प्रार्थना ही कर सकता हैं। आप सब भी मेरे साथ मगवानसे प्रार्थना कीजिये कि अगर वह चाहे. तो मेरे शब्दोंमें असी ताक्त दे जिसका असर सवपर पड सके।

# ताड़ीमरोड़ी हुओ वातें

प्रार्थनाफे धाद गाधीजीने अक दोस्त द्वारा मेजी हुआ अखबारोकी.

दो फतालों ना जिक करने हुओ कहा में लेखकका नाम जानता हूँ, लेकिन में न तो अनना नाम बताना चाहता और न श्रुन लेखोंका ज्योरा ही देना चाहता हूँ । में सिर्फ अितना ही कहना चाहता हूँ कि वे लेख हिन्दू धर्मकी सेवा करनेके खयालसे लिखे गये हैं। लेकिन श्रुनमें जानवूसन्द झूठी वात कही गआ हैं। जय नआ बात नहीं कही जाती, तो हक्षीनको तोइमरोच कर पेश किया जाता हैं। लेकिन में यह पहने की हिम्मत करता हूँ कि असा करनेसे कोओ मकसद पूरा नहीं होता—धर्मका तो खिलफुल नहीं। जब अल्डजामोंकी बुनियाद सचाओ पर नहीं बल्क झूठपर होती है, तब जिनपर अल्डजाम लगाया जाता है अन्दे कोओ चोट नहीं पहुँचती। असिल्डिओ में जनताको चेतावनी देना हूँ कि वह असे अरावारोंका समर्थन न करे, भले श्रुसके लेखक कितने ही मशहूर क्यों न हों।

## कण्ट्रोल हटा दिये जायँ

ग्रुराप्त-मंत्रीने गैरसरकारी लोगोंकी जो कमेटी बनाओ थी असने अपनी रिपोर्ट अनके मामने पेग कर दी हैं। अस कमेटीकी सिफारिशों पर कोओ फैसला करनेमें डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादको मदद देनेके छिओ स्वांके जो मत्री या अनके प्रतिनिधि दिल्ली आये थे, अनसे में मिला था। जब मैंने जिस मीटिंगके बारेंग अना, तो मैंने डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादसे कहा कि वे मुझे अन लोगोंके सामने अपनी बात रखनेका मौजा दें, ताकि में अनके शकोंको दूर कर सकूँ। क्योंकि, मुझे जिसका पूरा मरोसा है कि अनाजजा क्यूनेल हटानेकी मेरी राय विलक्षल ठीक है। डॉ॰ राजेन्द्र- त्रसादने तुरत नेरा प्रस्ताव मान लिया और सुसे मित्रदो या खनके प्रतिनिधियोंके सामने अपने विचार रखनेना मौका मिला । मुरे अपने पुराने दोस्तोंसे मिलकर वर्ज ऐसी हुआ। में यह महता रहा है कि जहाँ तक साम्प्रदायिक जगवाँके वारेमें मेरी रायका सम्बन्ध है, आज असे कोओ नहीं मानता । ऐकिन यह कर सक्नेम मुखे गुसी होती है कि घराक्के सवालपर मेरी रायके वारेमें कैसी बात नहीं हैं। जब वगालके गर्वनर मि॰ केवीसे मेरी कभी मुलाकातें हुआ थी, तमीसे मेरी यह राय रही है कि हिन्दुस्तानमें अनाज या क्पहेपर कण्ड्रोल रखनेकी विलक्कल जहरत नहीं है। झस समय यह नहीं मालून था कि सुसे लोगोंका समर्थन प्राप्त है या नहीं । लेक्नि हाल पे चर्चाओं में मह जानकर अचरज हुआ कि मुझे जनताफे प्रसिद्ध और अप्रामिद्ध मेम्यरींका बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। अनाजकी समस्याके बारेमें मेरे पास जी वहतरे खत आते हैं अनमें मझे अंक भी खत कैसा बाद नहीं आता जिसके टेलकने मेरी रायसे अलग राय जाहिर की हो। में भी घनस्यामदास विद्वला और लाला श्रीराम-जैसे वहे वहे लोगोंकी राय नहीं जानता, न में यही जानता हैं कि अिस बारेंग मुझे समाजवारी पार्टीका समर्थन मिलेगा या नहीं। हाँ, जब टाँ॰ राममनोहर लोहिया मुझरें मिले, तो झन्होंने अनाजका कण्टोल हटा देनेटी मेरी रायरा पूरा पूरा समर्थन किया । असी सलाह देनेमें मुझे कोओ हिचकिचाहट नहीं होती कि आज जब देशको अनाजकी तगीका सामना करना पह रहा है, तब डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद अपने सरकारी नौकरोंके बताये हुओ रास्तेसे न चलकर **अ**पनी गैर-सरकारी समितिके क्षेत्र या ज्यादा सेम्बरोंकी सलाहसे जाम करें।

## खादी वनाम मिलका कपड़ा

अब मैं कपड़ेके कण्ट्रोलको चर्चा कहुँगा। हालाँ कि अनावके कण्ट्रोलको ह्टानेके बानस्वत कपडेके कण्ट्रोलको ह्टानेके बारेमें मेरा ज्यादा पक्का विश्वास है, फिर भी मुझे डर है कि कपडेके कण्ट्रोलके बारेमें मुझे खुतना समर्थन प्राप्त नहीं है जितना कि अनाजके कण्ट्रोलके बारेमें । काग्रेसने मेरी अिस रायका खुशीसे समर्थन किया था कि खायी

देशी या विदेशो मिलके कपडेकी परी जगह ले सकती है । असने स्व० जमनालालजीके मातहत अक खादी वोर्ड कायम किया या जिसे मेरे यरवटा जेलसे रिहा होनेके वाद अखिल भारत-चरखा-संघका विशाल रूप दे दिया गया । हिन्दस्तानमें ४० करोड लोग रहते हैं । अगर पाकिस्तानका हिस्सा अससे अलग कर दिया जाय, तो भी असमें ३० करोबसे अपर लोग वचेंगे । अनकी जरुरतकी सारी कपास देशमें पैदा होती है। अनकी कपासको वनने लायक सतमें वदलनेके लिओ देशमें काफी कातनेवाले मौजद हैं। और खनके हायकते सूतको बुननेके लिओ हिन्दस्तानमें जरुरतसे ज्यादा जुलाहे सी हैं। वहत वडी पूँजी लगाये विना भी इस देशमे अपनी जरुरतके चरखे. करघे और दूसरा जरुरी सामान आसानीसे बना सकते हैं। असिछिओ जरुरत सिर्फ अिस वातकी है कि हम अपने आपमें पक्का विश्वास रखें और खादीके सिवा दसरा कोओ कपड़ा अस्तेमाल न करनेका पक्का अरादा कर हैं। आप जानते हैं कि देशमें महीनसे महीन खादी तैयार की जा सकती है और मिलोंसे भी ज्यादा अच्छे डिजाजिन वनाये जा सकते हैं । अव चैंकि हिन्द्रस्तान विदेशी जुओसे आजाद हो गया है अिस्टिओ खादीका शैसा विरोध नहीं हो सकता, जैसा कि विदेशी शासकोंके जमाओन्दे किया करते थे । अिसलिओ मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा ताज्जव होता है कि जब हम अपनी मरजीका काम करनेके लिओ परी तरह आजाद हैं. तव न तो कोशी खादीके वारेमें चर्चा करते. न खादीकी सभावनाओं मे श्रद्धा रखते । और हम हिन्दुस्तानको कपडा प्ररानेके लिओ मिलके कपढ़ेके सिवा दसरी वात ही नहीं सोच सकते। असमें मुझे रत्ती भर शक नहीं कि खादीका अर्थभाख ही हिन्दुस्तानका सच्चा और फायदेसन्द अर्थगास्त्र हो सकता है।

# टेहर गाँवका दौरा

गाधीर टेहर गाँदके मनाये हुओ मुनलमानोंने मिलने गरे थे। वहाँ झुन्हें सुम्मीदरे ज्यादा समय तक रक्ता पदा । जिन्निके वे लौटनेपर सीधे प्रार्थनातमाने बटे गये । प्रार्थनाके बाद गांबीजीने अपने डीरेन जिक बरते हुओ न्हा, मुझे इस होता है कि टेट्र और क्षुतके आसपासके नुसलमानोंको विलाज्यरत सर्वीन्तें ऐलनी पह रही हैं। अनमेरे बहुतरे जनीनोंके मालिन है, होकेन नताये जानेने बरमे वे अपनी जनींने जोत नहीं पाते । खुन्होंने अपने मवेशी, इस और दूसरा सामान वैच टाला है। जैज खुनकी रखा कर रही है। दो हजारते सूपरकी तादावमें जो ह जी लोग मेरे आसपास जिस्हे हुने थे, **सन्होंने अपने अगुआदी नाएनत सक्ते वहा दि हम, पाकिस्तान वाना** चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जीना सनम्मव हो गया है। हमारे बहुतने रोस्त और रिस्तेदार पाकिस्तान जा भी ज़के हैं। जिस्तिओ, अरा नरकार हमें जल्दीसे जल्दी लाहोर मेज दे. तो दही दवा होगी। हमें मैन्के लोगोंके खिलाफ कोओ शिहायत नहीं है। टेकिन आजवा स्नय म टेहरकी समाद्या पूरा बदान करनेमें नहीं दूंगा। मैने अन लोगोंसे व्हा कि मेरे हाथमें कोशी चता नहीं हैं. टेक्नि में आपना सन्देश खुशीसे प्रधान नहीं और अपप्रधान मंत्री तक को एडमंत्री की हैं। पहुँचा दूँगा।

#### क्षेक सवक

मुझरे कहा गया है कि शरणार्थी लोग दिन्लोंने क्षेत्र सनस्या बन गये हैं। मुझे बताया गया है कि चूँकि पाकिस्ताननें शरणार्थिजोंके साथ जुल्म किये गये हैं जिसल्कों ने यह मानते हैं कि खुन्हें इछ खास हक हासिल हैं। जब ने दकानपर कोसी सामान खरीदने जाते हैं, तो यह आशा करते हैं कि दूकानदार कमी अन्हें जरूरतकी चीजें सुफ्त दे दिया करें और कमी काफी कम दामोंमें वेचा करें। कमी कमी तो अेक अेक आदमी सैकडों रुपयोंका सौदा खरीद छेता है। कुछ शरणार्थी ताँगेवालोंसे यह अम्मीद करते हैं कि वे खुनसे विलक्षक माझा न ले या कम माझा लें। अगर यह रिपोर्ट सच है, तो यह कहना मेरा फर्ज है कि शरणार्थी लोग वह सबक नहीं सीख रहे हैं जो सुसीवर्ते दुखियोंको आम तौरपर सिखाती हैं। असा करके वे अपने आपको और देशको तुकमान पहुँचाते हैं और काफी पेचीदा वने हुअ सवालको और भी पेचीदा वना रहे हैं। अगर खुनका असा वरताव जारी रहा, तो वे दिल्लीके दुकानदारोंकी हमदर्दी जरूर खो देंगे।

#### शरणर्थियोंको सलाह

साथ ही. में यह नहीं समझ पाता कि शरणार्थी लोग. जिनके वारेमें यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तानमें अपना सब कुछ खोकर यहाँ आये हैं, सैकड़ों रुपयोंका सामान कैसे खरीद नक्ते हैं। मै यह मी चाहँगा कि कोओ शरणार्थी विरले और जरूरी मोंकोंको छोडकर प्रानिक लिओ भगवानके दिये हुओ पॉवॉके सिवा दूसरी किसी चीजका अपयोग न करें। असके अलावा. मुझे यह बताया गया है कि दिल्लीमें जबसे लाखों भरणार्थी आये हैं. तबसे तेज भरावोंसे होनेवाली आमदनी यहत ज्यादा यह गओ है। दरअसल झुन्हे यह समझना चाहिये कि जब केन्द्र और सूर्वोंकी सरकारें काग्रेसकी माँगोंको परा करेंगी. तो हिन्द्रस्तानी सुघमें न तो तेज शरावें मिलेंगी और न अफीम. गाँजे-जैसी दसरी नक्षीली चीजें देखनेको मिलेंगी। यही हाल पाकिस्तानका सी हो सकता है, क्योंकि हमारे मसलमान दोस्तोंको परी शराववन्दीका कैलान करनेके लिओ काग्रेसके ठहरावकी जरूरत नहीं परेगी। क्या भरणार्थी लोग, जिन्होंने वही वही सुसीवर्ते सही है, शराव और दूसरी नशीली चीजोंके अिस्तेगालसे या अँगआराममें इवनेसे अपने आपको रोक नहीं सकते 2 मुझे आशा है कि शरणार्थी भाओवहन मेरी श्रुस सलाहको मानेंगे, जो मेंने अपने पिछले भाषणोंमें झन्हें दी है।

वह सलाह यह है कि शरणार्थी जहाँ कहीं जायँ, वहाँके लोगोंमें दूधमें शकरकी तरह धुलमिल जायँ और खुनपर बोझ न बननेका पक्का निर्वय कर लें। धनी और गरीब शरणार्थी लेक ही लहाते या कैम्पमें साथ साथ रहें और पूरे सहयोगसे काम करें, ताकि वे आदर्श और स्वानलम्बी नागरिक बन सकें।

#### 46

5-19-180

आज हमेशाके विरोध करनेवाले सज्जनके सिवा दूसरे तीन माअियोंने कुरानकी आयत पढनेका विरोध किया। अिसलिये प्रार्थना श्रुक करनेसे पहले गांधीनीने सभाके लोगोंसे पूछा. 'क्या आप लोग अिस पहली शर्तको पूरा करेंगे कि आप अपने मनमें विरोध करनेवालोंके खिलाफ कोशी गुस्सा था वैर नहीं रखेंगे और प्रार्थनासभाके खतम होने तक ग्रान्ति वौर खामोक्षीके साथ येकाप्र मनसे बेठेंगे ''लोगोंने गुरत येक आवाजसे कहा कि हम खुस शर्तको पूरा करेंगे। विरोध करनेवाले पूरी प्रार्थनामें चुप रहे। प्रार्थना दिना किसी रकावटके हुआ। असपर गांधीजीने अन्तमें सवको वधाली दी।

### सिक्ख धर्मग्रन्थोंके हिस्से भी पढ़े जायें

गाधीजीने वादमे कहा कि मुझे अेक सिक्ख दोस्तका खत मिला
है । अन्होंने लिखा है कि वे हमेशा प्रार्थनासमामें आते हैं और
अन्हें पसन्द करते हैं। वे प्रार्थनाके पीछे रहनेवाली खादारीक़ी मादनाकी
तारीफ करते हैं। खास तौरपर अन्होंने मेरी प्रन्थसाहव, खुखमणि,
जपनी वगैराके वारेमें कही गभी वातोंकी तारीफ की है। अन्होंने लिखा
है — 'अगर आप भजनावलोंमें जिक्हे किये गये सिक्ख धर्मप्रन्योंके
हिस्नोंमेसे छन्छ चुन लें और अपनी प्रार्थनासमामें रोज पहॅं, तो अिसका
सिक्खोंपर बद्दा असर पहेगा। मुझे लगता है कि मैं यह बात सारी
सिक्खांपर बद्दा असर पहेगा। मुझे लगता है कि मैं यह बात सारी

सामने पढ़कर छुना सकता हूँ।' खत लिखनेवाले भाओकी यह वात मुझे मंजूर है। लेकिन अप्रिस वातपर मै कोओ फैसला तभी करूँगा, जब मैं खद श्रुन भाओके मुँहसे कुछ भजन सुन छूँ। अिसके लिओ श्रुन्हें श्री वजकुष्णजीसे समय ले लेना चाहिये।

### रूओकी गाँठोंके लिखे अपील

मेंने ओक बार यह बात कही थी कि शरणार्थियोंको रूखी, केलिको (छपा हुआ कपड़ा) और सुअियाँ मिलनी चाहियें, ताकि वे ख़द अपने अिस्तेमालके लिओ रजाभियाँ वना सकें। अससे लाखों रुपये वच सकते हैं और जरमार्थियोंको आसानीसे ओडनेके कपड़े मिल सकते हैं । मेरी अस अपीलके जवाबमें वस्वअीके रूअीके व्यापारियोंने लिखा है कि वे ये चीजें देनेके लिओ तैयार हैं। अस तरीकेसे गरणार्थी खद अपनी नजरमें खंचे झठेंगे और वे सहकारका पहला सबक सीखेंगे। लेकिन दिल्लीमें ही कपडेकी मिलोंकी कमी नहीं है । शहरमें कसी मिलें चलती हैं, फिर भी मे वम्बभीकी भेंटका स्वागत करता हैं, क्योंकि मे मरजीसे टान देनेवालोंपर गैरजरुरी वोझ नहीं डालना चाहता । दान देनेवाले जितने ज्यादा होंगे. अतना ही शरणार्थियों और देशको फायदा होगा। असिकिओ मुझे आशा है कि वम्बओं के रूओं के न्यापारी जितनी भी गाँठें भेज सकें. जल्दीसे जल्दी भेजेंगे । बनी लोगोंका भैसा सहयोग सरकारके बोझको कम करेगा । जब हम आजाद हो गये हैं तब तो हर शब्स अपनी भिच्छासे देशकी सरकारके काममें भागीदार वन सकता है. वशर्ते वह आजाद देशके नागरिककी पूरी पूरी जिम्मेदारियोंको समझकर अपना फर्ज अदा करे।

### खादीकी पैदावार

, मुझे अिसमें कोशी शक नहीं कि जब रूशीकी गाँठें आ जायँगी, तो में मिलमालिकोंको रजाअियोंके लिशे काफी छींट देनेके लिये राजी कर सकूँगा । रुशीकी गाँठोंकी वातपरसे मुझे कपडेका कण्ट्रोल याद आ गर्या । मेरी रायमें हिन्दुस्तानके सारे लोगोंके लिशे हाथसे काफी खादी ` तैगार करना सम्भव है और आसान भी हैं । अिसकी अेक शर्त यही है कि देशमें काफी रुशी मिल जाय । मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तानमें क्सी ह्जीका अकाल पड़ा हो। हमारे यहाँ र्जीकी तंगी हो ही नहीं सक्ती, क्योंकि हम हमेशा देशकी जरूरतते ज्यादा हजी पैदा करते हैं। देशके वाहर हजारों-ठाखों गाँठों मेजी जाती हैं, फिर सी हिन्दुस्तानकी मिलोंके लिखे कमी हजीकी कमी नहीं होती। मैं पहले ही जिस सवाजीकी तरफ आप लोगोंना प्यान खींच चुना हूँ कि हिन्दुस्तानमें हायते चुनके सारे जहरी सौजार मिल सकते हैं। साथ ही, काम करनेवाले मी वहां भारी तादाउमें मौजूद हैं। जिसलिओ, में तो यहीं कह सकता हूँ कि लोगोंके आलसके सिका दूसरी कोओं सेती वात नहीं हैं जो अन्हें यह सोवनेपर मजबूद करती हो कि देशमें क्यवेंसी तगी हैं। आज देशमें कोओं भी कपदेश कप्यूंल महीं चाहता न मिल, न मिल-मजबूद सौर न खरीटार जनता। कप्यूंल सालसी लोगोंकी फीजको बडावर देशको बरवाद कर रहे हैं। असे लोग कोओं काम न होनेंसे हमेशा ट्येफ्साटकी जह को रहते हैं।

### स्वावलम्बन और सहयोग

िन फिलिकेमें शरणियों के स्वालपर लीटते हुने गांधीजीने न्हां अगर शरणियों ने अपने आपको फायदेमन्द कार्मोमें लगानेका अिरांग कर लिया हैं, तो पहले वे अपने लिसे रजािन्यों तैयार करेंने, और बादमें सब औरत ऑर मंदे अपना लेक अेक पल कपाससे विनीले निकालने, रूजी बुनने, कातने, बुनने वंगरामें खर्च करेंगे। लाखों शरणिययों द्वारा अस सहसारी लाममें लगाओं गभी ताकत नारे देशमें विवलीची पैदा कर देगी। वे लोगोंको अपने पीष्टे चलनेकी और हर फालद वक्तको ज्यादा अनाज पैदा करने और अपने ही धरोंमें खादी बनानेमें खर्च करनेकी प्रेराणा देंगे। यह याद रहे कि अगर गाँठ वनानेके बजाव कपास सीधा खेतोंसे ही पहोनके जातनेवालोंक पर पहुँचे, तो अेक जान कम हो जायगा, रूजी विगहेगी नहीं, धुननेका काम आमान होगा और गाँवोंसे विनीले मी यह रहेंगे।

दयाकी देवी

अन्तर्ने गाषीजीने कहा, देडी मासुग्टवेटन मुझसे मिलने आसी यी। वह टयाकी देवी वन गांधी हैं। वह हमेगा दोनों सुगनिवेशींना दौरा किया करती हैं, अलग अलग छावनियोंमें शरणाधियोंसे मिलती हैं. बीमारों और द खियोंको देखती हैं और अिस तरह जितना भी ढाढस अन्हें वैधा सकती हैं वैधानेकी कोशिंग करती हैं। जब वह अरुक्षेत्र-छावनी देखने गर्भी, तो अनसे लोगोंने पूछा कि गाधीजी कव आयेगे। लेही माख्यण्ययैयनके सामने अितने लोगोंने मुझे देखनेकी अच्छा जाहिर की कि अन्हें पूरी अम्मीद हो गुओ कि मै कुरुक्षेत्र-छावनीका मुआलिना करने जरूर जाअँगा । मेंने झन्हें भरोसा दिलाया कि आपका भैसी अम्मीद रखना विलक्कल ठीक है। सच पूछा आय. तो मैंने पानीपत जानेका वन्दोबस्त कर लिया है. जहाँके हिन्दू और मुसलमान दोनों मुझसे मिलनेके लिओ बढ़े अत्सक हैं । असी दौरेमें मैंने कुरुक्षेत्रके दौरेको भी शामिल करनेकी बात सोची थी। छेकिन मुझे पता चला है कि पानीपतके दौरेंग करकेशछावनीको शामिल नहीं किया जा सकता । अिसलिओ अखिल भारतीय कांग्रेस क्सेरी की अगली मीटिंगके खतम होने तक करकेंद्रका टौरा मलतवी रखना जहारी हो गया है । फिर भी मुझे यह सुझाया गया है कि कुरुक्षेत्र-जैसे वहे भारी कैम्पमे लाझ्डस्पीकरका वन्दोवस्त करना कठिन काम है। लेकिन केम्पके लोगोंसे रेडियोपर बोलनेमें कोओ क्रोटनाओं नहीं होगी. वशर्ते जरुरी सम्बन्ध जोडनेवाली मधीन कैम्प्रेम लगा दी जाय । कैसा वन्दोवस्त हो जानेपर मैं मंगल या बुधको कुरुक्षेत्र-छावनीके लोगोंको अपनी वात सना सकुँगा और वादन अनसे मिलने भी जा सकेंगा । असी बीच अपमीद है कि मे अपना पानीपतका दौरा खतम कर छंगा।

मुसे यह महते अफनोस होता है नि चृंकि मुसे वरू पानीपत जाना है, अिसिले अे आज मुसे जल्दी ही मीन टेना पद्मा । तनी में वहाँ पहुँचनेपर पानीपत के हिन्दुओं और मुसलमानोंसे अपनी यात कर सकूँगा । मं वरू प्रार्थना के मनय दिल्ली नापस आ जाने ही सामा रखता हैं, जब कि मे भाषण दे सबूँगा । अखनारों में यह सब्हा था कि में उस्केंत्र जा रहा हूँ । मेंने निश्चित रूपसे यह कहा था कि में उस्केंत्र-छावनीके मुआिजेने के लिओ जाने का असराह रमता हूँ, टेहिन अे० साओ० सी० सी० की नजदीक सा रही नीटिंग के स्ततम होने पहले नहीं जाकूँगा । मेरा स्त्याल हे कि मायद युषवारक दिन किसी तव किये हुओ वक्तपर, जो बादमें आहिर किया जायगा, में रेटियोपर कुरुने प्रवालों से वोकुँगा ।

### दीवाली न मनाओ जाय

उन्न ही दिनोंमें दीवाली भा पहुँचेगी। अेक बहन, जो खुद शरणार्थी है, लिसती है

"हमं दीवार्जाता त्याँहार म्नाना चाहिये या नहीं, यह सवाल हममेंसे ज्यादातर लोगोंने परेद्यान कर रहा है। मेरे हिन्दी शब्द कितने ही ट्रिटेक्ट क्यों न हों, फि भी मै अस वारेमें अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं गुजरानवालासे आओ हुओ शरणार्थी हूँ। वहाँ मै अपना सब कुछ खो चुक्ती हूँ। फिर भी हमारे दिल अिम खुशीसे भरे हुओ हैं कि आरिएकार हमने आजादी हासिल कर ली। आजाद हिन्दुस्तानकी यह पहली दीवाली होगी। अिमलिओ, यह जररी है कि हम सारे दु खदर्द मूल जायें और यह कामना करें कि सारे हिन्दुस्तानमें सजावट और रोशनी की जाय। मै जानती हूँ

कि हमारे दु.खोंसे आपके दिलको गहरी चोट लगी है और आप चाहेंगे कि सारा हिन्दुस्तान अिस मौकेपर खुवियाँ न मनावे । आपकी अिस हमदर्दिक लिओ हम आपके अहसानमन्द हैं । यह सच है कि आपका दिल रंज और गमसे भरा हुआ है, फिर मी मे चाहती हूँ कि आप सब गरणार्थियों और हिन्दुस्तानके इसरे सारे लोगोंको अिस त्योहारपर खुशी मनानेके लिओ कहे और धनी लोगोंसे अपील करें कि वे गरीबोंको मदद दें । मगना हम सबको असी समझ और बुद्धि दे कि हम आजादीके बाद आनेवाले सारे त्योहारोंपर खुशियाँ मना सकें।"

हालाँ कि में अन बहनकी और अनके-जैसे दसरे लोगोंकी तारीफ करता हैं. फिर भी में यह कहे विना नहीं रह सकता कि वह और अनुषे नीचनेवाले लोग गलत रास्तेपर हैं। असे सब जानते हैं कि जो परिवार बहुत द खी होता है, वह भरसक त्योहारोंकी खुशियोंसे अलग रहता है। यह अक्ताके ख़स्लको बहत छोटे पैमानेपर माननेका शेक झदाहरण है । अस सीमाको तोडकर बाहर निकलिये और सारा हिन्दस्तान अक परिवार वन जाता है। अगर सारी सीमाओं खतम हो जाय, तो समुची दुनिया अक परिवार यन जाय, जैसी कि वह सचमच है। क्षित बन्धनों और सीमाओंको तोडकर वाहर न निकलनेका अर्थ होगा दया, ममता, प्रेम और सहातुभृति वगैराकी ख्रम्दा भावनाओंसे अटासीन रहना । ये भावनायें ही आदमीको आदमी बनाती हैं । न तो हमें इसरोंके ट खदर्दकी खपेक्षा करके अपने स्वार्थमें ही मस्त रहना चाहिये और न गलत तौरपर भावक व्नकर हकीकतोंकी खपेक्षा करनी चाहिये। दीवालीपर खुशियाँ न मनानेकी मेरी सलाह बहुतसी ठोस दलीलोंकी वनियादपर सदी है। शरणार्थियोंके खानेपीने, पहननेओढने. रहने और कामधन्धेका सवाल हमारे सामने हैं, जिसका असर लाखों हिन्द. सिक्ख और मुसलमान शरणार्थियोंपर पड रहा है। देशमें खराक और कपडेकी तभी भी है, हालाँकि वह बनावटी है। अनसे भी गहरा कारण है बहत्तसे असे लोगोंकी बेओमानी, जो जनताकी रायपर असर डाल सकते

हैं, दु खी लोगोंकी अपनी मुसीनतोंसे सवक न लेनेकी हठ और अितने बढ़े हुओ पैमानेपर आदमीके साथ आदमीकी बेरहमी — मास्रीभासीका चल रहा कतल । अिस दु ख और मुसीवतमें में प्राप्तीना की आ करण नहीं देख सकता । अगर हम मजबूती और ममसदारिसे दीवार्लाकी खुशियोंने भाग लेनेसे अिन्कार करेंगे, तो हम अपने दिलको ट्रोलने और अपने आपको पवित्र बनानेकी प्रेरणा मिलेगी । हम की आ आसा काम न करें जिससे अितनी कही मेहनत और अितनी मुसीनतोंके बाद मिली हुसी आजारीका बरदान गैंवा बैठें।

# विदेशी वस्तियोंकी आजादी

अब मुझे जिम हफ्तेमें फासीसी हिन्द्रस्तानसे आनेवाले कुछ दोस्तोंकी मुलानातका जिक करना चाहिये। अन्होंने यह शिकायत की कि चन्द्रनगरके सत्यात्रहके नामसे प्रकारे जानेवाले आन्दोलनके वारेमें मेंने जो कुछ कहा या, क्षुमका नाजायज फायदा क्षठाकर फ्रासीसी अधिकारियोंने मारीसी हिन्दुस्तानकी जनताकी साजारीकी भावनाओंको कुचलनेकी केश्चिर की, जो प्राचीची सभ्यताके फायदेनन्द असरको कायम रखते हुने हिन्दुस्नानी सबके नातहत पूरा पूरा स्वराज चाहती हैं। **सुन्हों**ने मुझसे यह भी नहा कि त्रिटिश हुकूमतकी तरह फासीती हिन्दुस्तानमें भी अैंते लोग हैं जिनकी तुलना पाँचवीं क्तारवालोंसे की जा सकती है। वे अपने स्तार्थके लिओ प्रासीसी अधिकारियोंका साथ देते हैं, जो वटलेमें फासीसी हिन्दुस्तानके लोगोंकी कुदरती भावनाओंको द्वाना चाहते हैं। अगर प्राचीसी हिन्द्रस्तानके सुलाकातियोंका यह बयान सब है, तो मुझे सबमुच वड़ा द़ स है। सो जो भी हो. नेरी राय अर्ध वारेमें साफ और पक्की हैं। जिटिश हकूमतसे आजाद होनेवाले अपने करोड़ों देशवासियोंके सामने छोटी छोटी विदेशी बस्तियोंके लोगोंके लिये गुळानीमें रहना सम्भव नहीं है। मुझे यह जानकर द्व ख होता है कि चन्द्रनगरके प्रति मेंने जो दोस्तीका सद्यक किया, शुसका कीमी तोबमरोबकर यह अर्थ लगा सकता है कि मै हिन्दुस्तानकी विदेशी बस्तियोंके छोगोंके घटिया दरलेका कभी समर्थन कर सकता हैं। अिसिनिने मुझे क्षुम्मीद हैं कि चन्द्रनगरके वारेमें मुझे जो सूचना ही गओ है असकी कोओ सच्ची बुनियाद नहीं है, और महान फासीसी राष्ट्र भारतके या दूमरी जगहके काले या भूरे लोगोंको कमी नहीं दवायेगा।

६०

90-99-120

#### भगवानक सेवक वनो

आज जामकी प्रार्थनामे गाये गये भजनका जिक करते हुओ गाधीनीने कहा कि अगर मीरायाओकी तरह हम सिर्फ भगवानके ही सेवक वन जायें. तो इमारी सारी तक्लीफोंका खात्मा हो जाय। अिसके बाद जो कुछ में कहनेवाला हूँ खुसे सुननेपर आप अस संकेतको सपझेंगे । आपने अखनारोंमें जनागढके वारेमे सारी वार्ते पढी होंगी । राजकोटसे मेरे पास आये हुओ दो तारोंसे सुझे सन्तोष हो गया कि अखबारों छपी हुआ खबर विलक्त ठीक है। जूनागढ़के प्रधान मन्त्री भूतो साहव और वहाँके नवाव साहव कराचीमें हैं। शुपप्रधान मंत्री मेजर हारवे जोन्स जूनागढमें हैं । जूनागढके हिन्दुस्तानी संघमें शामिल होनेके काममे अन सबका हाथ है। असपरसे आप लोगोंको यह नतीजा निकालनेका अधिकार है कि अिस काममे कायदे आजय जिन्नाकी भी सम्मति हैं। अगर यह ठीऊ है तो आप अिस नतीनेपर पहुँच सकते हैं कि काइमीर और हैदरावादकी मुश्किल भी खत्म हो जाउँगी। और अगर में आगे वहूँ, तो कहूँगा कि अब सारी वार्ते शान्तिकी तरफ झुकेंगी, दोनों अपनिवेश टोस्त धन जायेंगे, और सारे काम मिलजुलकर करेंगे। में कायदे आजम के वारेमें गवर्नर जनरलकी हैसियतसे नहीं सोच रहा हैं । गवर्नर जनरलके नाते कायडे आजमको पाकिस्तानके कार्मीम दखल देनेका कोओं कानूनी हक नहीं है। अस नाते खुनकी वही स्थित है जो लॉर्ड माझण्टवेटनकी है, जो सिर्फ अंक वैशानिक गर्वार जनरल

हैं। वे क्षम व्यक्तिश गारीमें को मुन्ने दिने अपने तहरे में बार हैं और दिनश्ची क्रिकेटर्स मान महानमी गारी हो रहें हैं भानी केविनेटरी अज्ञान तेररा। यहाँ जा यहें हैं और २४ नरम्बर दह यहाँ वापम आ जादी। अनिविश्वे रिम्मा महायदे वारेमें मेग रायम हैं कि वे मीजूरा मुस्लिम नीयके प्रामिता हैं और मुन्दी जानगरी और अज्ञानके पंगर पारिस्तानके वारे पर नहीं हिना का नरना। अमिनिकों में रोपना हैं कि अगर जुनागरी हिन्दुस्तानी सहमें समित होनेके पीटे जिला महियस होय है, से यह अने बाला पर्मा है।

### पानीपनका मुआलिना

आप तोगोंहे ने पानीय हे अपने सुपाअनेरे योग्ने उठ रहना चाइता है। भिन सुनाभिनेमें मीलाना अन्तर क्लान आजार मेरे माम ये । राज्यनारी भी भेरे माथ जानेरात्री थीं, मगर यह गर्मेन्द्र हा हुनने थीं और में अपनी पड़ीरे मुत्रिक मारे इस बजेंके बाद नहीं दूरर सरना था । सुदे गुजी है कि ने पानीया गया या । वहाँ हैने अस्पतालकें मुनलमान मरीजोंको देना । अन्मेंसे उठको वहत गहरे पाव हो हैं, नगर शुनपर जहीं तर सुमितन है पूरा प्यान दिया राता है। क्योंकि राजवुनारीने चार डॉक्टर, नमें और त्यीबी महायत वहीं मेजे हैं। जिसके बाद हम सुमलमानों, सकामी हिन्दुओं और काट्नार्थियोंके तुमाकिन्दोंसे मिटे । वहाँ शरमार्थियोंको तादाङ दीन हजारसे सूपर घटाओं जानी है। इससे रहा गया कि वे रोजाना जगादा जगादा लादादर्ने अति वा रहे हैं, जिसमें वहाँके जिल्ली अभिन्तर और पुलिस सुपरिज्डेंटेन्टको भग नान्द्रन होता है। मुझे आपको यह बतलानेमें गुर्की होती है कि जिन दोनों अफ्सरोंकी हिन्दू और मुसलमान डोनों बहुत तारीफ करते है, और गरणाधियों हा तो एउ कहना ही नहीं। वे तो हुनी सन्दर हैं ही ।

म्युनिविपल भवनके पास जमा हुओ शरणार्थियोंने नी हम लेग मिल सके। पाकिस्तानमें और पानीपतके अन्यवस्थित जीवनमें शरणार्थियों की भयानम सुसीवर्वे सुठानी पढ़ीं और सुठानी पह रहीं हैं। सुनमेंने कुन्नको रेलवे स्टेशनके प्लेटफार्मपर रहना पवता है और बहुतसोंको आसमानके नीचे विलक्कल खुलेमें रहना पव रहा है, फिर भी खुनके मनमें और चेहरोंपर जरा भी गुस्सा न देखकर मुझे वही खुशी हुआ। हमारे वहाँ जानेसे वे लोग वहे खुश हुओ। पानीपतके ढिप्टी किमश्रर या दूसरे लोगोंको पहलेसे सूचना किये विना अितने शरणार्थियोंको पानीपतमें अिकट्टे कर देना मुझे अधिकारियोंकी वेरहमी माल्प्रम हुआ। पानीपतके अफसरोंको शरणार्थियोंकी सच्ची तादाद तब माल्प्रम हुआ जब ट्रेमें स्टेशनके प्लेटफार्मपर आकर रक्षी। यह सबसे वही वदिकस्मतीकी वात है। पानीपतके शरणार्थियोंमें औरतें, बच्चे और वृद्धे भी हैं। मुझे यह बताया गया कि शरणार्थियोंमें कैसी औरतें भी हैं जिन्हें स्टेशनके प्लेटफार्मपर वच्चे पैदा हुओ।

#### डॉ॰ गोपीचन्द

यह सब पूरवी पंजावमें हो रहा है, जिसके प्रधान मन्नी डॉ॰ गोपीचन्द है । डॉ॰ गोपीचन्द मेरे साथी कार्यकर्ता है । मै अन्हें वहत मानता हैं। मै बरसोंसे अन्हें अक योग्य संयोजकके नाते जानता हैं. जिनका पञानियोंपर वहा प्रभाव है । अन्होंने हरिजन-सेवक-संघ, अखिल भारत-चरखा-संघ और अखिल भारत-प्रामोद्योग-संघके लिओ काफी काम किया है। मुझे यह नहीं सोचना चाहिये कि पूर्व पंजावका काम अनकी ताकतके वाहर है । लेकिन अगर पानीपत खनकी कार्यकुगलताका नमना हो. तो यह अनकी सरकारके लिओ वढी बदनामीकी बात है। पहलेसे विना सचना दिये क्षितने जरणार्थी पानीपतमें क्यों खतारे गये ? झन्हें ठहरानेके लिओ वहाँ नाकाफी बन्दोबस्त क्यों है <sup>2</sup> अफसरोंको पहलेसे ही यह सूचना क्यों नहीं दी जानी चाहिये थी कि कौन और कितने शरणार्थी पानीपत मेजे जा रहे हैं? असके साथ ही कल मुझे यह भी सचना मिठी है कि गुडगाँव जिल्हेंमें तीन लाख असे मुसलमान हैं, जिन्होंने डरकर अपना घरवार छोड दिया है। वे आम सबकके दोनों तरफ खुळेमें अस आगासे पड़े हैं कि अन्हें अपने औरत, बच्चों और मवेशियोंके साथ पजावकी कड़ी सर्दमिं तीन सौ मीलका रास्ता तय करना है। मै

अस बातमें विद्वास नहीं करता । मेरा ग्याल है कि मुद्दे टौम्नोंने जो वात मुनाओं है श्रुममें कुछ गलती है । अभी भी में आधा रग्ता हैं कि यह बात गलत है या बदाबदारर मही गओं हैं । हेर्दिन पानीपतमें मैंने जो कुछ देखा श्रुससे मेरा यह अविद्वास टिंग गया है । दिर मी मुद्दे आशा है कि टॉ॰ गोपीचन्द और श्रुमकी कैविनेट समय रहते चेत जायगी और तब तक चैन नहीं लेगी, जब तक मारे शरणार्थियोकी अच्छी देखमालना पूरा अन्तजाम नहीं हो जाता । यह मन्दोबस्त द्रन्देशी और हद दरजेकी सामधानीसे ही किया जा सकता है ।

६१

99-99-180

## ज्नागढ़े

भाजनी प्रार्थनासमामें भाषण करते हुने गाधीवांने वहा, कर मैंने आपको यह खनर सुनाओ थी कि जुनागदके प्रधान मंत्री और खुपप्रधान मंत्रीकी विनतीपर वहाँकी आर्जा सरकारने जुनागढ़ रियासतमें प्रवेश किया है। यह खबर सुनाते हुने मुहे अवरज मी हुआ और खुती भी हुओ, क्योंकि जुनागढ़के लोगोंकी और खुनके तरफ्से लड़ी जानेवाली लहाशीके अितने मुखद दिसाओ देनेवाले अन्तकों मेंने लगा नहीं की थी। मेंने यह टर मी जाहिर किया था कि अगर जुनागढ़के आधि कारियोंकी बिनतीके पीछे कायदे आजम जिन्नाकी मंत्र्री न हुओ, तो अमीसे खुती मनाना ठीक न होगा। असिलेओ आपको यह जानकर दुख और अचरज हुओ विना न रहेगा कि पानिस्तानके अधिकारियोंने जुनागढ़की जनताकी तरफसे आरजी सरकारके जुनागढ़पर अधिकार करनेका विरोध किया है और यह माँग की है कि "हिन्दुस्तानी भाँजें रियासतकी सीमासे हटा ली आयँ, जुनागढ़का राजकाज वहाँकी अधिकारी सरकारको सौंप दिया जाय और हिन्दुस्तानी सबकी जनता हारा रियासतपर किये

गये हमछे और हिंसाको रोका जाय।" श्रुनका यह मी कहना है कि जूनागढके नंवाव या वहाँके दीवानको हिन्दुस्तानी संघके साथ किसी तरहका अस्यायी या स्थायी समझौता करनेका कानूनी हर्क नहीं है। पाकिस्तानकी रायमें हिन्द सरकारने यह कार्रवाओं करके "पाकिस्तानकी सीमाको साफ साफ छाँघा है और अस तरह अन्तरराष्ट्राय कानून मग किया है।"

# युनियनमें प्रवेश

कल अखवारोंमें जो वयान निकले हैं खुनको देखते हुओ अिस मामलेमें न तो मुझे अन्तरराष्ट्रीय कानूनका भंग मालूम होता और न युनियन सरकारकी रियासतपर कञ्जा करनेकी को आ वात दिखाओ देती। जहाँ तक मै समझ सकता हूँ, जूनागढकी जनताकी तरफसे वहाँकी भारजी हकुमतने जो आन्दोलन किया असमें मुझे कोओ गैरकानूनी प्रीज नहीं दिखाओं देती । यह जरूर है कि काठियावाडके राजाओं की विनतीपर सारे काठियाबाहकी सलामतीके लिओ युनियन सरकारने अपनी फीजोंकी मदद मेजी । अिसलिओ मुझे अिस सारी कार्रवार्थीमें को आ गैरकान्त्रनीपन नहीं दिखाओं देता । अिसके खिलाफ जनागढके दीवानने खुछे तौरपर अपनी राय बदलकर जो कुछ किया वह गैरकानूनी था। अस सारे मामलेको मे अस नजरसे देखता हैं - जुनागढके नवाव साहवको अपनी प्रजाकी मंजरीके विना. जिसमें मुझे बताया गया है कि ८५ फी सदी हिन्दू हैं, पाकिस्तानमें शामिल होनेका कोओ हक नहीं था । गिरनारका पवित्र पहाड और झसके सारे मन्दिर जूनागढका अक हिस्सा हैं। असपर हिन्दुओंने वहत पैसा खर्च किया है और मारे हिन्दुस्तानसे हजारों यात्री गिरनारकी यात्राके लिओ वहाँ जाते हैं। आजाद हिन्द्रस्तानमे सारे देशपर जनताका अधिकार है। असका जरासा भी हिस्सा खानगी तौरपर राजाओंका नहीं है। जनताके ट्रस्टी वनकर ही ने अपना दावा कायम रख सकते हैं और अिसलिओ अन्हें अपने हरओक कामके लिओ जनताके समर्थनका सबत पैश करना होगा । यह सच है कि अभी राजा नवाबोंने यह समझा नहीं है कि वे प्रजाके

ट्रस्टी और प्रतिनिधि हैं, बाँर यह भी मन हैं कि इस रियासतों से जाप्रत प्रजाको ,होदनर शकीकी रियासती प्रजान अभी नक यह नहीं समझा है कि अपने राजकी सच्नी मालिक नहीं हैं। टेशिन अिमने मैंने द्वारा नताये गये खुस्लकी कीमत रम नहीं होती।

असलिओ अगर दो अपनिवेशोंमंगे फिसी ओरमें नामिल होने हा किसीको बानूनी हरू हैं, तो वह किसी साम रियासतकी प्रजाको ही हैं। और अगर आरजी सरनार किसी भी हालतमें जनागण्डी रैयन्डी तुमाअन्दगी नहीं करती, तो वह अन्यायसे रियामनपर रचना परनेपालोंकी दोठी मात्र है और असे दोनों अपनिवेशों द्वारा निशल दिया जाना चाहिये । अगर कोओ राजा अपनी निजी हैनियतसे किसी अपनिवेशमें शामिल होता है, तो वह अपनिवेश दुनियाके मामने अम नीमको न्यायोचित सावित करनेके लिओ सदा नहीं हो सकता । अस अध्में मेरा सत है कि जब तक यह सायित न हो जाय कि जुनागदकी प्रजाने नवायके पाकिस्तानमें शामिल होनेके फैमलेगर अपनी म्बीट्रतिकी मोहर लगा ही है, तब तक नवान साहबका अस अपनिवेशमें शानिल होना शरूसे ही बेयुनियाद है। जनागद आरियर किस अपनिवेशमे शामिल हो, भिस मामलेमें झगड़ा खड़ा होनेपर ख़से सिर्फ सारी प्रजाकी रायसे ही पुलझाया जा सकता है । यह काम ठीक तरहसे किया जाय और ससमें कहीं भी हिंसाका या हिंसाके दिसावेका अपयोग न किया जाय। पाकिस्तानकी सरकारने और अब जुनागढके प्रधान मुत्रीने भी जो रख अख्तियार किया है अससे अन अनीव हालत पैदा हो गर्आ है। पाकिस्तान और सघ सरकारमेंसे कीन सही और कीन गलत रास्तेपर है, अिसका फैसला कीन करेगा? तलवारके जोरसे कोओ फैसला करनेकी वात सोची मी नहीं जा सक्ती । अकमात्र सम्मानपूर्ण तरीना तो पर्चोंके जरिये फैसला करनेका है। देशमें बहतसे गैरतरफदार व्यक्ति मिल सक्ते हैं, और अगर सम्बन्धित पार्टियाँ हिन्दुस्तानियोंको पव मुर्रोर करनेकी वातपर राजी न हो सके सो कमसे कम मुझे तो इनियाके किसी भी हिस्सेके किसी गैरतएफदार आदमीके पंच चुने जानेपर कों भी अंतराज नहीं होगा।

### फाश्मीर और हैदरावाद

जो जुउ मैने ज्नागदके वारेमें कहा है वही काश्मीर और हैदराबाद पर भी असी रूपमें लागू होता है। न तो काश्मीरके महाराजा साहव और न हैदरागदके निजामको अपनी प्रजाकी सम्मतिके वगैर किसी भी अपनिवेशमें शामिल होनेका अधिकार है। जहाँ तक में जानता हूँ, यह बात काश्मीरके मामलेमें साफ कर दी गओ थी। अगर अकेले महाराजा सम्में शामिल होना चाहते, तो में अनके असे कामका कभी समर्थन नहीं कर सकना था। स्य सरकार काश्मीरको थोड़े समयके लिओ सबमें शामिल करनेपर निर्फ असलिओ राजी हुआ कि महाराजा और काश्मीर व जम्मूकी जनताकी नुमाअन्दगी करनेवाले शेख अन्दुला दोनों यह बात चाहते थे। शेख अन्दुल्ला अमलिओ सामने आये कि वे काश्मीर और जम्मूके सिर्फ मुसलमानोंके ही नहीं बल्कि सारी जनताके नुमाअन्दे होनेका दाना करते हैं।

# काइमीरका विभाजन ?

मैंने यह कानाफूँसी सुनी है कि कारमीरको दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है। अनमें कि जम्मू हिन्दुओं के हिस्से आयेगा और कारमीर मुसलमानों के हिस्से । में अँसी बँटी हुआ वफादारी और हिन्दुस्तानकी रियासतों के कभी हिस्सों में बँटनेकी कल्पना नहीं कर सकता । असलिओ सुने खुम्मीट है कि सारा हिन्दुस्तान समझदारी काम लेगा और कमसे कम खुन लाखों हिन्दुस्तानियों के लिओ जो लाचार शरणार्थी वननेके लिओ बाध्य हुओ हैं, तुरन्त ही अस गन्दी हालतको याला अगुगा।

सालमें जो गुरुनारसे ग्रुरू होनेनाला है, आप और हिन्दुस्तान गुरी रंट्गे और भगनान आपके दिलों के प्रकाशित करेगा, जिमसे आप आपममें नेक दूसरेकी और हिन्दुस्ताननी ही नहीं, यन्ति झुसके द्वारा सारी दुनियाकी सेना कर सकें।

### ६३

15-11-180

#### विक्रम मधन

प्रार्थनाके बाद बोलते हुओ गाधीजीने नये वर्षके दिनका, जिसे

श्चन्होंने दीवालीका दिन कहा था, जिक्र किया !

शुन्होंने जिस आम रिवाजकी तरफ श्रोताओं का प्यान राींचा कि नये सालके दिन लोग पहलेरे अच्छे काम करनेके लिओ पवित्र सक्त्य करते हैं ताकि वे दूसरी दीवाली मनानेका हक पा सकें। जिस शुस्सवके मनानेका यह मतलव होगा कि जिसमे हिस्सा टेनेवालोंने सफलताके साथ अपने सक्लोंपर अमल किया है।

# बुरी ताकतोंको जीती

मुझे क्षुम्मीद है कि आप लोग आज अक बहुत यहा निर्चय करेंगे। वह यह है कि पाकिस्तान या हिन्दुस्तानी सघमें दूसरे लोग चाहे जो करें या न करें, लेकिन आप लोग तो मुसलमानेंके अच्छे दोस्त होनेका अपना सकल्प पूरा करेंगे। असना मतल्य यह है कि सालमर आप अपने मीतर रहनेवाली पुरी ताक्रतोको जीतेंगे और अच्छार्अकि देवता रामका राज अपने दिलोंपर कायम करेंगे।

मै आप लोगोंका ध्यान अिस सचाअीकी तरफ खींचना चाहूँगा कि जो मी हर साल दीवालीपर जबरटस्त रोशनी की जाती हैं, मगर कल वरायेनाम रोशनी थी। यह अिस अन्धविश्वासके कारण किया गया या कि खगर यिलकुल रोशनी नहीं की गओ, तो यह खुनके लिसे पूरे साल अेक दुरा शकुन रहेगा। मै अिसको अन्धविश्वास अिसल्झि कहता हूँ कि जब तक वाहरी रोशनी मीतरी रोशनीकी प्रकट निशानी नहीं है, तब तक वह चाहे जितनी चमकदार क्यों न हो, छुससे कोओ अच्छा मक्सद पूरा नहीं हो सकता ।

# कांग्रेस अुटलपर डटी रहेगी

असके याद गाधीजीको कल दिये गये अपने अस बादेकी याद आ गाजी कि वे कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी तीन बैठकोंमें हुआ चर्चाओं के यारेमें कुठ कहेंगे । अस विपयपर बोलते हुओ गाधीजीने कहा कि जो भी वर्किंग कमेटीने आगामी ओ० आओ० सी० सी० की बैठकमें पेश करने लेओ कोओ प्रस्ताव तो पास नहीं किया है फिर भी आपको यह बतलाते हुओ सुसे खुसी होती है कि वर्किंग कमेटीके मेम्बर और खुसमें आमंत्रित किये गये खास लोग अस मामलेमें ओक राय थे कि जो कांग्रेस जन्मसे अभी तकके अपने साठ सालसे अपरके जीवनमें पूरी तरह साम्प्रदायिक मेलिमिलापके लिओ काम करती रही है और भारी विकट परिस्थितियोंमें भी पूरे मेलिमिलापका जिसका रैकार्ड कायम रहा है, वह अपने अस सिद्धान्तको नहीं छोडेगी। अस मामलेमें खुनकी राय विलक्षल साफ थी कि चाहे कांग्रेस किसी समय अल्पसंख्यामें ही क्यों न रह जाय, फिर भी वह मौजूदा पागलपनके सामने छुकनेके बजाय खुकीसे खुस अम्निपरीक्षाका सामना करेगी।

### धर्ममें दवावकी गुंजाअश नहीं

कांग्रेसके छिंभे कैंसी आजादीजा कोशी महत्त्व नहीं जिसमें जाति या वर्मके मेदको भूलकर सबके साथ बराबरीका बरताव न किया जाय। इसरे शन्दोंमें, कांग्रेस और कांग्रेसकी नुमाओिन्दगी करनेवाली किसी भी मरकारको पूरी तरह लोकशाही और जनप्रिय संस्था बने रहना चाहिये और इर आदमीको विना किसी सरकारी दस्तन्दाजीके वह धर्म पालनेकी आजादी देनी चाहिये, जो असे सबसे अच्छा लगता हो। ओक ही राजमें अप ही झण्डेके नीचे पूरी वकादारीसे रहनेवाले लोगोंमें बहुत ज्यादा समानता होती है। धादमी आदमीके बीच अतनी समानता होती है। कि वर्मके नामपर अनके बीच लडाओ होते देखकर ताज्जुन होता है।

जो धर्म या सिद्धान्त दसरों हो अंफ ही तरहवा आचरण करने है छिने दवाता है, वह केउल नामका धर्म है, क्योंकि सच्चे धर्ममें दवानके लिये. कोओ जगह नहीं होती रेज़ो काम द्वरायसे किया जाता है वह ज्यारी दिनों तर नहीं दिस्ता र यह किसी ने किसी दिन जरूर मिट जीयगा। भापको किस बातरा गर्वे होना चाहिये — फिर भरे आप रामेल्ने चवन्नीनोम्बर हों यान हो — कि आपके बीच अंक केंगी नेम्या है जिसके मकावरेंसे देशकी होओं संस्था नहीं ठटर नरनी, जो सनहर्यी हकमत बननेसे नफरत परती हैं. और जिपने हमेगा अम अनुलगे विस्त्रास किया है कि अनकी रहपनाका राज लोरशाहीको माननेवाला और नजहरी हक्सतसे दर रहनेवाला होना चाहिये और क्षम राजको बनानेबारे अलग अलग अंगोंमें परा मेल और मनन्वय होना चाहिये। अभिम अिम असलमे सिर्फ विश्वास ही नहीं परती, अमपर हमेगा अमल मी करती है। जब में अिस बातपर विचार करना है कि यूनियनमें सुसलमानोकी किननी बरी हालत है. किम तरह बहुतमा जगहोंमें अन्हें मामूली जीवन विताना भी महिक्ल हो गया है और किस तरह वे यूनियनसे लगातार पाकिस्तान भाग रहे हैं. तो मझे ताज्जब होता है कि अनी हालत पैदा करनेवाले लोग क्या कभी बाग्रेसके लिओ अिज्जतको चीज हो सक्ते हूँ? अिमलिओ मुझे झुम्मीद है कि आजसे शुरू होनेवाले सालमें हिन्द और सिक्स असा यरताव करेंगे कि यूनियनम हर मुसलमान, फिर वह लड़ना हो या लड़की, यह समझने लगे कि वह वहेंसे वहे हिन्दू या सिक्खकी तरह ही सुरक्षित और भाजाद है।

## कांग्रेस महासमितिकी वैठक

कांप्रेस महासमितिकी बैठक अगले श्रामिनारको होगी । सुद्दे आशा है कि श्रुसके मेम्बर अैसे ठहराव पास करेंगे, जो कामेसकी सबसे अच्छी परम्पराओंके लायक होंगे और देशके गरीव-अमीर, राजा और किसान सारे लोगांका हित करनेवाले होंगे । सिर्फ तभी कांग्रेस हिन्दुस्तानके नाम और गौरयको कायम रस्त मकेगी, जिनके लिओ यह जिम्मेदार रही है। वह नाम और वह गौरत हिन्दुस्तानको दुनियाके सारे शोषित राष्ट्रोंके हमें और अञ्जतका रक्षक जनायेगा।

६४

18-11-180

### रामनाम सबसे वडा ह

आज शामके भजनको ही गाधीजीने अपनी चर्चाका विषय बनाते हुने करा, जब में आगान्तान महलमें, जिसे मुक्ते, देवी सरोजिनी नायह, नीरानेन और महादेवभाजीको बन्द रखनेके लिने कैदसानेका रूप दे दिया गया था, सुपदान कर रहा था, तब जिम भजनने मुझपर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ में सुपदानक कराणों में नहीं जाना चाहता।

सुगके वारेमें में सिर्फ जितना ही महना चाहता हूँ कि खुन जिक्कीस दिनों तक म जो टिका रहा, ख़सकी वजह वह पानी नहीं था, जो मै पीना या, न वह मन्तरेका रस ही या जो कुछ दिनों तक मेने लिया था । जो मेरी असाधारण डॉक्टरी देखरेख हो रही थी. वह भी श्रसका कारण नहीं थी । मगर मैंने अपने भगवानको जिमे में राम कहता हूं. अपने दिलमे यमा रखा था असी वजहसे में टिका रहा । में अस मजनकी लकीरोपर अितना मोहित हो गया था कि नैने सम्वन्यित लोगोंसे कहा कि वे तारके जरिये भजनके ठीक ठीक शब्द मेर्जे, जिन्हें में श्रुस वक्त भूल गरा था । सुने जवायी तारसे जब वह पूरा भजन मिला, तो वड़ी खरी हुआ। भजनका भाव यह है कि रामनाम ही सब फुछ है और श्रुमके सामने दूसरे देवताओंका कोओ महत्त्व नहीं है। अपने जीवनकी यह अपरेशभरी कडानी भ आप लोगोंको जिसलिओ सुनाना चाहता हूँ कि अगरे दिन यानी शनिवारको नश्री दिल्लीमें श्रे॰ आश्री॰ सी॰ सी॰ का जो महत्त्वपूर्ण अधिवेशन होनेवाला है खुसमे असके मेम्बर अपने दिलोंने भगवानको स्राकृत सारे विचार और सारी चर्चाओं करें। वह शुन्हें करना ही होगा, क्योंकि वे कांग्रेसियोंके नुमाओन्दे हैं। और अिसलिओ

अगर अनके मुखिया माप्रेसी अपने दिलोंन भगवानके धनाय दीतानकी रखते हे, तो वे माप्रेमके प्रति वफादार नहीं हैं।

### शरणार्थियोंका लोटना

के आक्री सी सी के मामने रहे जानेत्राले प्रस्तावींपर वर्षित वसेटीने पूरे तीन घण्टों तह चर्चा की । चर्चीन यह समारु श्रुठा कि किम तरह कैसा वातावरण पैदा हिया जाय, जिससे सारे हिन्दू और सिक्य शरणार्थी जिज्जत और हिफाजतके साथ पाँधम पजादमें अपने अपने घरोंको लाटाये जा सर्हे । वे अिम नतीजेपर पहेँचे कि बराओ पाकिस्तानसे ही ग्रह हुओं। मगर श्रन्होंने यह भी महस्र निया कि जय बड़े पैमानेपर श्रम बुराओकी नरस की गओ और हिन्टुओं और सिक्टोंने पूर्व पनाय और असने नजदीनने यनियनके हिस्नोंने भयरर यदहे लिये. तो यराओंकी शमआत करनेता वह संयाल फीस पह गया । अगर क्षे॰ आओ॰ सी॰ सी॰ विश्वासके साथ यह ऋ सकती कि जहाँ तक यूनियनका सम्यन्थ हैं, पागलपनके दिन मीत गये और युनियनके अेक सिरेसे दूसरे सिरे तक सब लोग समझदार धन गये हैं, तो पूरे विश्वासके साथ यह भी कह सम्ती थी कि पाकिस्तान डोमिनियनको हिन्द और सिक्ख शरणार्थियोंको अञ्जल और परी हिष्णजतके साथ अपने यहाँ वापस युलानेके लिओ लाचार होना पड़ेगा। यह हालत मिर्फ तभी पैदा की जा सकती है, जब आप लोग और दूसरे हिन्दू और सिक्ख रावण या शैतानके बदले राम बानी भगवानको अपने दिलोंने बसा हैं। क्योंकि जब आप शैतानही अपने दिलोंसे हटा देंगे और आजके पागलपनको छोड़ देंगे, तब हरअेक मुसलमान बच्चा भी यहाँ खुतनी ही आजादीसे घूमफिर संनेगा, जितनी आजादीसे केर हिन्द या विकलना बच्चा घूमता है। असमें मुझे कोओ शक नहीं कि तब जो मुसलमान शरणार्थी लाचार होकर अपने घर छोड़ गये हैं. वे खुन्नीसे लौटेंने और तव हरअेक हिन्दू और सिक्ख शरणार्थीके हिफाजत और अिज्जतके साथ पानिस्तानमें अपने घर छोटनेका रास्ता साफ हो जायगा !

क्या मेरे शब्द आप लोगोंके दिलोंमें गूँव सकेंगे और के॰ आसी॰ सी॰ सी॰ समझदारी और अिन्साफमरा फैसला कर सकेगी ?

# राष्ट्रका पिता?

अपना भाषण शुरू करते हुओ गाधीजीने कहा कि मै मानता हूँ कि आप लोग स्वभावत यह अम्मीद करेंगे कि दोपहरको छे अ आसी विश्वी की वैठक्म मेने जो कुछ कहा है, वह आप लोगोंको बतलाओं । मगर मेरी श्वरे दोहरानेकी अच्छा नहीं होती। दरअसल मैने वहाँपर वही वात वही थी जो मै आप लोगोंको जितने दिनोंसे कहता आ रहा हैं। अगर सुझे पूरी अीमानदारीसे राष्ट्रका पिता कहा जाता है, तो वह सिर्फ अिसी अर्थमें सच है कि सन् १९१५ में मेरे दक्षिण अफ्रीकासे लौटनेके बाद कामेसका जो स्वरूप बना असके बनानेमें मेरा वडा हाथ था। असका मतलब यह है कि देशपर मेरा वड़ा असर था। सगर आज मै असे असरका दावा नहीं कर सकता । अससे मुझे चिन्ता नहीं है - कमसे कम वह होनी नहीं चाहिये। सबको सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहिये और नतीलेको भगवानके हाथोंमें छोड़ देना चाहिये । भगवानको मर्जीके वगैर कुछ भी नहीं होता। हमारा फर्ज सिर्फ कोशिश करना है। असिखें मै तो ओ॰ आसी॰ सी॰ सी॰की बैठकमें अस फर्चको घ्यानमें रखकर गया था कि अगर वैठककी कार्रवाओं ग्रह होनेसे पहले मेम्बरोंसे कुछ कहनेकी मुझे अजाजत मिल गओ, तो मैं खुनके सामने वह वात रख दूँगा जिसे में सच मानता हैं।

# कण्ट्रोल नुकसानदेह हैं

आप लोगोंसे मैं कण्योलके बारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अे॰ आओ॰ सी॰ सी॰की बैठकों मौजूदा अहमियत रखनेवाले दूसरे मामलोंपर ज्यादा देर तूक लेला, अिसलिओ कण्योलके बारेमें सिर्फ अिशारा भर कर सका।

# रामपुर स्टेट--तब और अब

भजनके भावको रोजानाकी जिन्दगीपर लागू करते हुओ गाधीजी रामपुर स्टेटकी चर्चा करने लगे। क्षन्होंने कहा कि अस स्टेटके शासक मुसलमान हैं, मगर अिसका यह मतलव नहीं है कि वह अेक मस्लिम स्टेट हैं। कभी साल पहले मरहूम अलीमाओ मुझे वहाँ ले गये थे और मै वहाँ अनके घरमें ठहरा था। मुझे अस समयके नवाव साहबसे भी मिलनेका मौका मिला था, क्योंकि वे अस जमानेके मगहर राष्ट्रीय ससलमान मरहूम हकीम साहव अजमलखान और मरहूम डॉक्टर अन्सारीके दोस्त थे। तव वहाँ हिन्दू और मुसलमान आजसे ज्यादा शान्ति और मेलजोलसे रहते थे । मगर पिछले अितवारको जो हिन्द दोस्त वहाँसे मुझे मिलनेके लिओ आये थे. अन्होंने दसरी ही कहानी सनाओं । अन्होंने कहा कि वह स्टेट हिन्दस्तानी संघमें तो शामिल हो गओ है, लेकिन मुस्लिम लीगका छलकपटमरा असर वहाँ है। अगर वही अेक रुकावट होती, तो खुसपर आसानीसे कावू पाया जा सकता था। मगर वहाँ हिन्दू महासभा भी है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके आदमियोंसे मदद मिलती है, जिनकी अच्छा यह है कि सारे मसलमानोको हिन्दस्तानी सबसे निकाल दिया जाय ।

### सत्याग्रह — सबसे बढा हथियार

सवाल यह है कि जो कामेसजन अपने कामेसके मकसदके प्रति वफादार हैं, वे अपनी हालत कैसे अच्छी बनावें ? क्या वे सफलताकी आधासे सलामड कर सकते हैं ? यह जानकर खुन लोगोंको खुनी हुनी कि कामेस महासमिति कामेसके मकसदपर मजबूतीसे जमी हुनी है और जैसे हिन्दुस्तानके बननेसे अिन्कार करती है, जिसमें सिर्फ हिन्दू ही मालिकोंकी तरह रह सकें। कामेसके खुस्ल और मकसद अितने खुदार हैं कि खुसमें देशकी सारी जातियाँ गामिल हो जाती हैं। खुसमें ओछी साम्प्रदायिकताके लिये कोभी जगह नहीं है। वह सियासी संस्थाओंमे सबसे पुरानी है। लोगोंकी सिवा ही खुसका अकमान आदर्श है। अे० आभी० सी० सी० में जो कुछ हो रहा है, खुससे

रानपुरके न्यमेसियोंको अपनी लड़ाओंके लिओ वल मिला है। फिर मी, अिसके वारेमें वे मेरी राय चाहते थे। मेने कहा कि में आरके वहींची हालत नहीं जानता, अिसलिओ कोशी नियम तो नहीं बना सजता। न सुझे खुन सन बातोंका अध्यान व्यतेमा समय है। लेकिन जितना तो में विश्वासके साथ कह नकता हैं कि मत्यानह दुनियामें मबसे वहीं ताकत है, जिसके सामने आपका बताया हुआ दिरोधी नगठन लम्बे समय तक टिक नहीं सकता।

### सत्याग्रहका अर्थ

आजरल हथियारवन्द या दूसरी तरहके दिसी मी विरोधको सत्याप्रहका नाम देना अक फेशन-सा हो गया है। अिसने समाजको जुक्सान होता है। अिसलिओ अगर आप छोग मलाग्रहके पूरे अर्थरो समझ हें और यह जान छें कि सल और प्रेमके रपमें जीताजागता भगवान सलाग्रहीं जाथ रहता है, तो आपको यह माननेमें छोजी। संकोच नहीं होगा कि सत्याप्रहपर कोओ विजय नहीं पा सकना। हिन्दू महासमा और राष्ट्रीय स्वयसेवक-संघके वारेमें मुझे जो कहना पहा है अतका मुझे दु स है। जिस बारेमें मुझे अपनी गलती जानकर खुरी होगी। मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके मुखियासे मिला हूँ। मैं अधि सधी अंक वैठनमें मी गानिल हुना या। ततसे मुझे असकी वैठकमें जानेके लिओ ग्रंटा जाता रहा है और मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक-नमके वारेमें विज्ञायतोंके कभी खत आये हैं।

# अफ़ीकाके वारेमें हिन्दू-मुस्लिम क्षेक हैं

असके बाद गाधीजीने कहा, जो भी हम सब अपने देशमें साम्प्रदायिक सगहेकी आयको बुसानेमें लगे हैं, तो भी हमें हिन्दुस्तानके बाहर रहनेवाले अपने माअियोंको नहीं भूलना चाहिये। आप जानते हैं कि स्युक्त राष्ट्र-समझे सामने हमारा हिन्दुस्तानी प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण अप्रीक्षको हिन्दुस्तानियोंके अधिकारोंके लिओ कितनी बहादुरी और अक्तासे लड़ रहा है। साप सब श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितको जानते हैं। वह हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डलकी मुखिया असलिले

नहीं हैं कि पण्डित जवाहरलालकी वहन हैं, बल्कि अिसलिओ हैं कि वह अिसके लायक हैं और अपना काम होशियारीसे करती हैं। अनके साथ वहें अच्छे अच्छे लोग हैं और वे सब ओक रायसे वहाँ बोलते हैं । मुझे सबसे वडी ज़ुशी जफरल्ला साहब और अस्पहानी साहबके मापणोंसे हुआ, जो आजके अखवारोंम छपे हैं। झन्होंने सप्रक्त राष्ट्र-सपके लोगोंके सामने साफ साफ शब्दोंने यह कह दिया कि दक्षिण अफ्रीकार्में हिन्द्रस्तानियोंके माथ वही बरताव नहीं किया जाता जो गोरोंके नाथ किया जाता है । वहाँ अनकी बेभिज्जती की जाती है और अनके साथ अछतोंकी तरह घरताव करके अनका वहिष्कार किया जाता है । यह सच है कि दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दस्तानी कगाल और भूखे नहीं है। छेकिन आदमी िर्फ रोटीसे तो नहीं जी सरता। मानव अधिकारोके मामने पैसा तो कोओ चीज नहीं है । और ये हक दक्षिण अफ्रीकाकी नरकार हिन्दुस्तानियोंको नहीं देती । हिन्दुस्तानके हिन्दू और सुसलमान विदेशोंमें रहनेवाले हिन्दस्तानियोंने ,सवालोंपर दो राय नहीं है । अससे सावित होता है कि दो राष्ट्रोका श्रुस्ल गलत है। अससे मैंने जो मदक सीखा है. और आप लोगोंको मेरे कहनेसे जो सबक सीखना चाहिये, वह यह है कि दुनियामें प्रेम सबसे अूँची चीज हैं। अगर हिन्दस्तानके बाहर हिन्दू और सुसलमान अक आवाजसे बोल सकते हैं. तो यहाँ भी वे जरुर कैसा कर सकते हैं, वर्त यह है कि झनके दिलोंमे प्रेम हो। गलती अिन्सानसे होती ही है। लेकिन अपनी गलतियोंको सघारना भी अिन्सानके स्वभावमें है । माफ करना और भूल जाना हमेग्रा सम्भव है। अगर आज हम कैसा कर सके और वाहरकी तरह हिन्दुस्तानमें भी अक आवाजसे दोल सके. तो हम आजकी सुरीवतोंसे पार हो जायेंगे। जहाँ तक दक्षिण अफ्रीकाका सम्बन्ध हैं, मुझे आशा है कि वहाँकी सरकार और वहाँके गोरे खस वातसे फायदा अठायेंगे जो अस मामलेमें मणहर हिन्द और मसलमान अेक रायसे और साफ साफ कह रहे हैं।

# हिन्दुस्तान और दक्षिण अफ्रीका

इत में रानपुर और अपने खुन देशमाञियों के वार्तेने चीला था. जो दक्षिण अम्प्रेन्नानें हूँ । मुझे लगता है कि आज मुझे दूतरे विषय पर ज्यादा खलर कहना चाहिये। मैं टिलिन अम्प्रेनानें १८९३ से १९९४ तक नरीन बीन बरस रहा हूँ । खुज लन्ने अरलेनें जब कि मेरा जीवन बन रहा था, शायद अक ही साल में बाहर रहा होबूँगा। खुज दरिनयान में सिर्फ हिन्दुस्तानियों के ही नहीं प्रत्कि खुन गोरे लोगों के गहरे सन्वन्थमें भी लाया, जो हिन्दुस्तानियों से छुन बहे देशमें आनर बस गये हैं। तबसे अब तक अगर दिलिम अम्प्रेन्ता आगे बढ़ा है, तो हिन्दुस्तानने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की है। जो कल तक असम्मद मण्डून होता था वह आज बन गया है। यहाँ खुनके कार्पोर्न जाने की आवश्यक्ता नहीं। आज इसीक्टर यह है कि हिन्दुस्तान क्रिटिश काननवेश्य (राष्ट्रसन्द्रह्) में आ गया है। क्या अक खुरनिवेशक लोगों को दूनरे खुपनिवेशमें गुलान माना जाना चाहिये ? अन अशियायी राष्ट्र आज क्रिटिश राष्ट्रसन्द्रहमें पहली दक्ता स्व सटस्योंकी नर्रांसे शामिल होता है।

# राष्ट्रसमृहमें हिन्दुस्तान

अब देखिये कि आरंखियाके शासक कॉ॰ ओस॰ पी॰ वर्गाईने हिन्दुस्तानके ब्रिटिश राष्ट्रसन्हर्ने शामिल होतेके पाँच दिन बाद डरबन्की नेटाल अण्डियन कांग्रेसको क्या सन्देग श्रेता था । खन्होंने लिखा था

> " क्योंकि आप नये खुपानवेशोंकी नली आजारीका दिन नना रहे हैं, जो आपके विचारते हिन्दुस्तानके अितिहासनें बढा दिन है, जिसकिओ में आशों करता हैं कि दक्षिण अमीकाके सब

हिन्दुस्तानी अपने क्षाप नये झुपनिनेशोंमें चले जायँगे और वहाँ जाकर झुस सन्देशका प्रचार करेंगे जो झुन्हे दक्षिण अफ्रीकामें सिखाया गया है, यानी वहाँ जाकर वे लोगोंको शान्ति और व्यवस्थासे रहना और झुन मजहवी झगड़ोंसे बचना सिखावेंगे जिनकी वजहसे आज हिन्दुस्तानमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं।"

### रंगद्वेष

यह वात ध्यान-देने लायक है । डॉ॰ वर्नाईकी अस गतसे साफ माछम होता है कि अन्हें असमें शक है कि हिन्दुस्तानके ब्रिटिश राष्ट्रसमेहर्मे शामिल होनेका दिन वहा दिन था । और फिर वे नेटाल कांग्रेसको यह यिनमॉगी सलाह देते हैं कि "दक्षिण अफ्रीकाके हिन्द्रस्तानियोंको हिन्द्रस्तान चले जाना चाहिये और वहाँ झस सन्देशका प्रचार करना चाहिये जो अन्हें दक्षिण अफ्रीकार्में सिखाया गया था. यानी शान्ति और जन्तसे रहना और मजहबी दंगोंसे बचना।" मुझे वहा डर है कि दक्षिण अफ्रीकाका औसत गोरा आदमी हिन्दुस्तानके वारेमें अिसी तरह सोचता है। अिसीलिओ वहाँ हमारे देगवासियोंके रास्तेमें तरह तरहके अहंगे लगाये जाते हैं । अनका दोष यही है कि वे अधियाके हैं और अनका रग काला है। में दक्षिण अफीकाके सबसे आला यरोपियन लोगोंसे यह प्रार्थना करता हूँ कि वे अशियाके खिलाफ और काळे रगके खिलाफ अपनी अिस द्वेषभरी भावनापर फिर विचार करें और असे सधारें । अनके बीच अफीकाके हिकारोंकी वहत वही आवादी पढ़ी है। कुछ वातोंमें हविभयोंके साथ अशियावालोंसे मी बदतर बरताब किया जाता है। मै वहाँ जाकर वस जानेवाले यरोपियनोंसे जोर देकर यह कहुँगा कि वे जमानेको पहचाने । या तो अनका यह रंगद्वेष विलक्षल गलत है. या फिर अप्रेजों और ब्रिटिश कामनवेल्थके दसरे मेम्बरोंने अशियायी देशोंको कामनवेल्थके मेम्बर बनाकर क्षेसी गलती की है जो माफ नहीं की जा सकती। वर्माको आजादी मिलने ही वाली है । और लका भी जल्दी ही राष्ट्रसमृहका मेम्बर वन जायगा। टेकिन असका मतलब क्या है <sup>2</sup> मुझे सिखाया गया है कि राष्ट-समृहका मेम्बर होना आजादीसे बढकर नहीं तो कमसे कम झसके

बराबर तो है ही । अन आजाद हुकूमतोंके जिम्मेदार मर्द और भौरतोंको अस बातपर अच्छी तरह विचार करना होगा कि आजादी हैनेके बाद वे क्या करेंगे ? आज बहुतसी आजाद हुकूमतें बनानेका आन्दोलन चल रहा है । यह अपने आपमें खुचित और अच्छी चीन हैं । लेकिन क्या असका अन्त यह होगा कि अक लड़ाओं और होगी, जो शायद पिछली दो लड़ा अधोंसे ज्यादा भयानक होगी? या असन नतीजा, जैसा कि होना चाहिये, यह होगा, कि मनुष्य जातिका प्रेम और भासीचारा बढ़ेगा?

# अन्सान जैसा सोचता हे बंसा बनता है

"अन्सान जैसा सोचता है वैसा ही वन जाता है।" समाने आदिमिर्गोका तजरवा अस सचाओका सवृत देता है। अस तरह दुनिया वैसी ही यनती है जैसे कि श्रुसके स्थाने आदमी सोचते हैं। अक फालत् विचार कोओ विचार ही नहीं होता। अगर हम वहें कि दुनिया मूर्स जनताकी चालके मुताविक वनेगी, तो यही भूछ होगी। वह कभी सोच नहीं सकती — वह तो भेड़की तरह पीछे पीछे चलती है। आजादीका मतलव होना चाहिये जनताका राज। जननाके राजका मतलव यह है कि हर आदमीको बुद्धि पानेका मौका मिछे। बुद्धि और हकीकतोंकी जानकारी ये दो अलग अलग चीजें हैं। दिक्षण अमीकामें जैसे काविल लिपाही हैं — जो श्रुतने ही काविल किसान मी हैं — वैसे ही बहुतसे बुद्धिमान मर्द और औरतें भी हैं। अगर वे लोग अपनी 'शक्ति घटानेवाले वातावरणसे खूँचे न खुठे और अगर श्रुन्होंने अस दु खदायी समस्यापर कि गोरे लोग सबसे सूँचे हैं, अपने देशको ठीक रास्ता नहीं दिखलाया, तो दुनियाके लिओ यह बने दु खकी वात होगी। क्या यह खेल खेलते खेलते लोग अब थक नहीं गये हैं 2

#### जनताकी आवाज

मै आपको थोड़ी देर ऑर रोकूँगा, ताकि कप्र्यूलिके सवालपर आपसे कुछ कहूँ । अस सवालपर आजकल ख्व बहस हो रही है। क्या शुन पण्डितोंके शोरमें, जो कप्र्यूलिक बारेमें सब कुछ जाननेका दावा करते हैं, जनताफी आवाज इय जायगी? हमारे मंत्री, जो कि जनतामें छुने गये हूं और जनताफे हैं, अच्छी तरह जानते हूं कि अन दफ्तरी माहिरोंने सिविल नाफरमानीके वक्त शुन्हें कितना वटा तुक्तमान पहुँचाया है। कितना अच्छा हो, अगर वे आज अन माहिरोंकी यात सुननेके यजाय जनताकी आवाजको छुने। शुन दिनों अन माहिरोंकी पूरी च्डाअंसि हुकुमत की थी। क्या आज भी शुन्हें अमा ही करना चाहिये? क्या लोगोको गलतियाँ करने और शुनसे मयक लेनेका को भी मौका नहीं दिया जायगा? क्या मंत्री यह नहीं जानते कि शुन शुटाहरणोंनेले, जिन्हें में नीचे हे रहा हूँ, अगर किसी अक्तें क्यूनेल हटानेसे जनताको सुक्तमान पहुँचे, तो वे अतनी ताकत रखते हैं कि शुनपर फिरसे रूप्ट्रोल लगा सकते हैं?

कण्डोलंकी जो फेहरिस्त मेरे सामने हैं झससे मेरे-जैया साटा आदमी तो हैरान हो जाता है। झनमेंसे कुछमे अच्छाओ हो सकती है। में तो सिर्फ अितना ही न्हता हूँ कि अगर प्रण्डोलंकी साक्षित्य नामकी कोओ चीज है, तो झसे रुण्डे दिलसे जॉचना होगा। असके बाद लोगोको अस बातकी तालीम देनी होगी कि आम कण्डोलका क्या मनलय है और जास सास चीजोपरके कण्डोलका क्या अर्थ है। जो फेहरिस्त मुसे मिनी हैं असकी सचाअिको जाँच किये वगैर, असमेसे कुछ नमूने निमालकर नीचे देता हूँ अक्सचेजपर, रुपया लगानेपर, इपिटल अन्द्योरेन्यपर, में कोनी शामाओं खोलनेपर, अन्द्योरेन्यमें वैसा लगानेपर, मुनकके बाहर जाने और अन्यर आनेवाली हर किस्सकी चीजोंपर, अनाजपर, चीनीपर, गुक, गुका और अर्वतपर, सनस्पतिपर, कपदेपर जिसमे गरम कपदा सी शामिल हैं, पायर अनकीक्षलपर, पेट्रोल और निष्टीके तेलपर, नगजपर, सीमेण्टपर, फीलादपर, भोटरपर, मेगनीजपर, क्येस्टरर, हुलाओपर, मक्सिनर लगाने और फेक्टरी गोलनेपर, कुछ मुवामें मोटरें बेचनेपर और चायकी स्तीपर।

### अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीक प्रस्ताय

आज शामको प्रार्थनात्माके मामने बोलते हुओ गार्धातीने आंगल भारत कांद्रेस क्मेटी द्वारा पास स्थि गये प्रस्तावीका जिक किना। झन्द्रीने क्हा कि खुनमेंसे ज्यादातर प्रस्ताव की हैं, जिनमें जनतातें और माथ हैं। पेन्द्रीय और प्रान्तीय नरकारोंसे भी जुट फर्च अहा क्लेकी भागा की गर्भी हैं।

### हिन्दृ-मुस्लिमोंक आपमी सम्बन्ध

अस तरह मुख्य प्रस्तावमें हर गैरमुस्टिम नागरित्से आधा की गओं हैं कि वह हर मुसलमान नागरित्से शुचित घरतान करें, जिन्से वह हिन्दुस्तानके किसी भी हिस्सेमें अपनी जान और मालकी पूरी सलमती अनुभव कर सके । शुसमें यह मी आधा जाहिर की गओं हैं कि सरकार और जनता असा काम करेगी जिससे मारे मुनलमान धरणार्थी, जो लाचार होन्स अपने घर छोए गये हें, होट आवे और अपने अपने धन्ये फिर शुरू कर दें । असकी सज्बी परीक्षा यह है कि धरणार्थियों के जल्ये पाकिस्तानकी तरफ पैदल वह रहे हैं, वे बानावरणमें असा फर्क अनुभव करने लगें कि पाकिस्तान जानेके बजाय अपने घरों की तरफ छौट पर्थे । मुहे यह महते हुओ एसी होती हैं कि जो जत्था गुपगाँन जिल्ले खाना हुआ या शुमके कुछ आदमी अपने घरों को छौट रहे हैं । अगर जनता सही बरताब करें, तो मुहे पूरी शुम्मीद है कि पूरा जत्था अपने घर छौट आयेगा ।

# पानीपतके मुसलमानोका मामला

गाधीजीने कहा, मुझे स्तवर मिली है कि पानीपतके मुसलनानींका मामला कुछ कुछ गुढगाँवके जस्येके दगका है। अगर रेलगाडींका वन्दोवस्त हो सके, तो वहाँके मुसलमान लाचार होकर पाकिस्तान चले जायँ। पिछली वार जब मै पानीपत गया था, तब मुझसे कहा गया था कि वहाँका अेक फिरका दूसरेके लिंगे मददगार है, असिलिंगे पानीपतका कोजी भी हिन्दू नहीं चाहता कि मुसलमान अपने घर छोईं। वहाँके मुसलमान अपने घर छोईं। वहाँके मुसलमान कुशल कारीगर हैं और हिन्दू लोग व्यापारी हैं, जो ज्यादातर अपने मालके लिंगे मुसलमान पबोसियोंपर निर्भर रहते हैं। मगर बहुतसे शरणार्थियोंके आनेसे अनसी और शान्त जिन्दगीमें गडवही पैदा हो गजी। मुझे हिन्दुओंके रखमें होनेवाला परिवर्तन, जो मेरे पानीपतके दौरेके बाद बहाँके शरणार्थियोंद्वारा मुस्लिम घरोंपर कव्जा करनेके रूपमें दिखाओं देता है, और वहाँके मुसलमानोंकी हिजरतकी बात समझमें नहीं जाती। यह सब आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अस प्रस्तावके शब्दों और अर्थसे खुन्टा है जिसका मैने जिक किया है। मुझे लगता है कि मै पानीपत जाकर रहूँ और वहाँकी बदली हुआ हालतकी खुद जाँच करूँ।

### कण्ट्रोल इटनेपर लोगोंसे अपेक्षा

निसी तरह गांधीजीने कभी तरहके कण्ट्रोलोंके वारेमे थे० आभी० सी० में पास किये गये ठहरावकी चर्ची की । शुन्होंने कहा, जब तक देशमें अनाजकी तंगीकी भावना वनी रहेगी, तव तक हिन्दुस्तानके हर अभीर और गरीव नागरिकसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वह जरूरतसे ज्यादा अनाज काममें न है। जब कण्ट्रोल हटा दिया जायगा, तब स्वभावसे यह आशा की जायगी कि अनाज पैदा करनेवाले अपनी मरजीसे अनाज जमा करना छोड देंगे और जनताको ठीक दामोंपर अपने पासका अनाज और दाले देंगे । अनाज वेचनेवालोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे अेकसा और श्रुचित मुनाफा केकर सस्तेसे सस्ते दामोंमें अनाज वेचनेका ज्यादा खयाल रखेंगे । और सरकारसे यह श्रुम्मीद रखी जायगी कि वह अनाजके कण्ट्रोलको धीरे धीरे ढीला करेगी और अन्तमें जल्बीसे जल्दी श्रुसे हटा देगी ।

यही बात, छेकिन ज्यादा जोरसे, कपड़ेके कण्ट्रोलपर भी लागू होती. है । लेकिन अस बारेमें सुझे जो बात कही गओ है, वह सबसे ज्यादा वैचैन करनेवाली है। यानी, मुझे यह बताया गया है कि अे॰ वाशी॰ सी॰ सी॰ के मेम्बर, जिन्होंने अिन टहरावोंके लिओ वोट दिये हैं, छर ही अपने फर्जके प्रति वफादार नहीं हैं। मुझे आशा है कि यह स्चना निलकुल बेबुनियाद है। अगर मेरी यह आशा सच हो, तो अिसमें कोओ शक नहीं कि जनताने अितने प्रतिनिधि लोगोंके वरतावमें जरूर कैसा अच्छा फेरफार कर सकेंगे, जिससे १५ अगस्त और असके कुछ दिन बाद तक दुनियामें हिन्दुस्तावकी जो साख और अिज्जत थी, बह फिरसे कायम हो जाय।

६९

18-11-180

### शर्मनाक दृश्य

अाज शासको प्रार्थनासमामें भाषण करते हु के गाधीजीने कहा, क्ल जानको मैंने हिन्द्-मुस्लिम सम्वन्धों के वारेमें पास किये गये के॰ आक्री॰ सी॰ सी॰ के खास ठहरावका जिक किया था। लेकिन ब्याज ही मुझे मिसाल देकर आपसे यह कहना पड़ता है कि दिल्लीमें श्रुस ठहरावको कैसे वेकार वनाया जा रहा है। मुझे अिस वातकी क्ल्पना भी नहीं श्री कि जिस जामको मैं जनताके बरतावके बारेमें अपना शक जाहिर कर रहा था, श्रुसी शामको पुरानी दिल्लीके केन्द्रमें श्रुसे सब सावित करके दिखाया जायगा। क्ल रात मुझसे कहा गया कि चाँदनी चौककी केक मुसलमानकी दूकानके सामने हिन्दुओं और सिक्वोंकी बहुत वही भीड जिकही हुआ थी। वह दूकान थी तो मुसलमानकी, लेकिन श्रुसका मालिक श्रुसे छोड़कर चला गया था। वह जिस शर्तपर केक गरणार्थीको थी गक्षी थी कि मालिकके लीट सावेगर श्रुसे दूकान छोड़ देनी होगी। खरीकी बात है कि दूकानका मालिक लीट आया। वह हमेशाके लिखे अपना धन्या नहीं छोड़ना चाहता था। जिस अफसरे हाथमें यह काम था, वह दूकानमें रहनेवाले शरणार्थीके पास गया और

क्षुसे असल मालिकके लिओ दूकान खाली कर देनेको कहा । पहले तो वह शाणार्थी भाओ कुछ हिचिकचाया, छेकिन वादमें ख़सने कहा कि आप जब गामको दुकानका कब्जा छेनेके लिओ आर्थेंगे, तो मै जरुर खाली कर देंगा । अफसर जब भामको दकानपर लौटा, तो असे पता चला कि वहाँ रहनेवाले आदमीने दुकानका कव्या झसके मालिकको सौंपनेके वजाय अपने माथियों और दोस्तोंको अिस वातकी सूचना कर दी. जो कहा जाता है कि वहाँ धमकी देनेके लिओ क्षिकट्टे हो गये थे। चाँदनी चौकके थोड़ेसे पुलिसवाले ख़ुस मीहको कावूमें न एख सके। असिक अन्होंने ज्यादा मदद बुलाओ । पुलिस या फौजके सिपाही आये और अन्होंने हवामें गोली चलाओ । हरी हुआ भीड विखर तो गमी लेकिन साथ ही भेक राहगीरको छरेसे घायल भी करती गमी। तक्दीरसे वह वाव जानलेवा सावित नहीं हुआ। लेकिन फिसादी लोगोंके प्रदर्शनका अजीव नतीजा हुआ । वह दूकान खाली नहीं की गसी । मै नहीं जानता कि आखिएमें अस अफसरके आदेशको ठुकरा दिया गया या अस वक्त तक वह दकान खाली कर दी गर्भी है। फिर भी. मुझे आशा है कि हिन्दुस्तानको जो बहुमूल्य आजारी मिली है असमें अगर सरकारी सत्तांको सच्ची सत्ता वनी रहना है, तो वह अपराधीको अपराधकी सजा दिये विना न रहेगी, वर्ना सरकारकी सत्ता सत्ता ही न रह जायगी। मुझसे कहा गया है कि हिन्दुओं और सिक्खोंकी वह मीड़ दो हजारसे कम की न रही होगी।

यह खबर जिस रापमें मुझे मिली है श्रुसे कुछ कम करके ही मैंने सुनाया है। अगर फिर भी श्रुसमें सुधारकी कोशी गुंजाशिश हुआ और वह मेरे ध्यानमें लाशी गशी, तो मैं खुत्रीसे आपको वता दूंगा।

#### सिक्खोंके दोष

यही सब छुछ नहीं है। दिल्छीके दूसरे हिस्सेम मुसलमानोंको अपने घरोंसे जबरन निकालनेकी कोशिश की जा रही है जिससे नहाँ हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियोंको जगह दी जा सके। जिसका तरीका यह है कि सिक्ख छोग अपनी तलनारें म्यानसे निकालकर घुमाते हैं और मुसलमानोंको अपने घर न छोड़नेपर मयानक बदला डेनेकी धमकी

देते हैं। मुझले यह भी कहा गया है कि निक्त गराव पीते हैं जिमके नतीजों जा आसानीते अन्दाजा लगाया जा सन्ता है। वे नंगी तलवारें लेकर नावते हैं जिससे रास्ता चलनेत्राले लोग रह जाते हैं। मुझले यह भी कहा गया है कि चाँदनी चौकमें और अुमके आमपास यह रिवाज है कि मुनलमान मां बचाव या गोइतकी वनी दूसरी लानेनी चौजें नहीं वेचते, लेकिन निक्त और शायद दूमरे शरणार्थी ये चीजें वहीं आजारीते वेचते है। अतिसे अुस मोहल्टेक हिन्दुओंको बटा दुस होता है। यह बुराओ यहाँ तक वद गओ है कि लोगोंको चाँदनी चौम खड़ी भीड़नेंसे निक्लम मुश्किल माल्यम होता है। अुन्हें दर लगता है कि कहीं अुनके साथ युरा चरताव न किया जाय। मे अपने शरणार्थी येरितोंसे अपील करता हूँ कि वे अपने लिओ और अपने देशके लिओ अिम तरहकी धार्त न करें।

#### किरपाण

गार्चाजीने आगे कहा, किरपाणीके वारेंने थोड़े मनयके छिजे यह कान्न वना दिया गया है कि विक्त अेक लास नापसे बड़ी किरपाण नहीं रल सकते । अस पानन्दीके दरमियान बहुतसे निक्त दोस्त मेरे पास आते हैं और सुझसे कहते हैं कि मैं अपना असर डालकर अेक लास नापसे बड़ी किरपाण रलनेपर लगाओं हुआ पानन्दी हटानेकी कोजिश कहें । खुन्होंने कुछ साल पहले दिया हुआ प्रिती कोलिलका यह फैसला सुझे छुनाया जिनमें कहा गया है कि कोओ विक्ल कियी भी नापकी किरपाण अपने साथ रख सकता है। मैंने वह फैसला पड़ा नहीं है । मैं सनसता हूँ कि कानोंने किरपाणका अर्थ किसी भी नापकी 'तलवार 'लगाया है । खुस सनयकी पजाव-सरकारने प्रिती कौसिलके फैसलेपर जनल करनेके छिजे यह जैलान किया कि हर आहमी तलवार रख सकता है । असलिले प्रे महर्म कोजी नी आहनी कियी नी नापकी तलवार रख सकता है ।

- मुसे पनाव-सरकार या तिक्लोंकी भिस बातते कोभी हमदर्शे नहीं हैं । इन्छ तिक्ल दोस्तोंने मेरे सामने प्रन्यसाहक की हिस्से पेग किये हैं जो मेरी अिस रायका समर्थन करते हैं कि किरपाण नेमुनाहोंपर इसला उरने या किसी भी तरह अिस्तेमाल करनेका हथियार नहीं है। किर्फ प्रन्थमाह्यके आदेशोंको नाननेवाला सिक्दा ही विरले नीकोंपर नेमुनाह ऑरतों, मास्म क्ट्नों, चूदे और दूसरे असहाय लोगोंकी रक्षा के कि किरपाणका अपयोग कर सकता है। अिसी कारणसे अक निक्न गमा लादा विरोधियोंके बरावर माना जाता है। अिमालिओ जो सिक्त गमा लादा विरोधियोंके बरावर माना जाता है। अिमालिओ जो सिक्त गमा करता है, जुआ रोलता है और दमरी बुराअियोंका बिकार है, असे पांचनता और स्थमके धार्मिक प्रतीक अप किरपाणको रामके को है व नहीं है जो सिर्फ बताये हुओ संग और मोकोंपर ही काममे लाओ जा सकती है।

मेरी रायमं किरपाणके मनमाने खुपयोगरो सही सावित करनेके लिभे प्रिवी कानिलके गये गुजरे फैमलांका मन्द चाहना बेहार और चुरुमानदेह भी हैं। इस हालमें ही गुलामीके बन्धनसे छूटे हैं। आजादीकी हालतमें मारी अच्छी पात्रन्दियोंको तो उना बिलकुल अनुचित है, क्योंकि खुनके विना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अिसलिभे में अपने सिक्ख दोस्तोंसे कहूँगा कि वे किसी भी असे काममें जिनके सही और मुनासिव होनेमें मक हो, किरपाणका खुपयोग करके महान सिक्स पन्यके नामपर घट्या न लगावें। जिस पन्यको असे कभी शहीदांने, जिनकी बहादुरीपर मारी दुनियाको गर्व है, बनाया, खुसे वे मिटा न दें।

## फौज और पुलिस

र्म अेक दूसरी वातकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मुद्दो अेक छावनीकी कहानी सुनाओ गभी जिसमे फींजपर असभ्य बरतावका अिलजाम लगाया गया है। छावनीका सारा जीवन भीतरी आर वाहरी छुद्धता व मफाश्रीका नमूना होना चाहिये। असकी रक्षाके लिओ फींज और पुलिस दोनोंको अेकदूसरीसे यदकर कोशिंग करनी चाहिये। असलिओ मुझे आणा है कि जो स्चना मुझे दी गभी है, वह कानून और ज्यवस्थाके अिन रक्षकोपर आम तौरपर लागू नहीं की जा सकती — वह अेक अपवाद ही है। फींज और पुलिसको सचसच

सबसे पहले आजादीकी चमक और खुत्साह महस्स करना चाहिये। शुनके वारेंम लोगोंको यह कहनेका मौका न मिले कि स्प्रसे लादे हुने भयानक संयम और पावन्दियोंमें ही खुनसे अच्छा बरताव कराया जा सकता है। खुनहें अपने सही बरतावसे यह साचिन कर देना है कि वे भी दूसरोंकी तरह हिन्दुस्तानके योग्य और आदर्श नागरिक बन सकते हैं। अगर ये कानूनके रक्षक ही कानूनको ठुम्रायेंगे, तब तो राज चलाना भी असम्भव हो सकता है। और अखिल भारतीय वाग्रेम कमेटीके ठहराबोंको ठीक तरहसे अनलमें लाना सबसे ज्यादा मुद्दिक्त हो जायगा।

# शेरवानीकी कुरवानी

तसवीरका बुँघला पहल बतानेके बाद अब मै आप लोगोंको असरा चमकीला पहल भी ख़कीसे बतासूँगा । मुझे आदर्श बहादुरीकी अेक आर्खोदेखी कहानीका जो वर्णन मिला है, वह मै आपको मुनाता हूँ

" नीर मकवूल शेरवानी वारामूलामें नेशनल वान्फरेन्सका अर्क नौजवान वहादुर नेता था । श्रुसने अभी तीसर्वे वरसमें प्रवेश ही किया था ।

"यह जानकर कि वह नेशनल कान्फरेन्सका वहा नेता है, हमलावरोंने खुसे निशात टॉक़ीजके पास दो सम्मोंसे बाँध दिया । पहले खुन्होंने खुसे पीटा सौर दादमें व्हा कि वह नेशनल कान्फरेन्स कीर खुसके नेता शेरे जाश्मीर शेख अव्दुल्लाको छोड दे । खुन्होंने शेरवानीसे कहा कि वह आजाद काश्मीरकी सारजी दुक्सतकी, जिसका हेडक्वार्टर पालन्हींमें है, वफादारीकी सौगन्द हे ।

"शेरवानीने मजबूतीसे नेशनल कान्फरेन्सको छोड़नेसे अिन्टार कर दिया और इमलावरोंसे साफ क्इ दिया कि शेरे काश्मीर अब राजके प्रधान मत्री हैं। हिन्दुस्तानी सपकी फौज काश्मीरमें आ पहुँची है और वह योदे ही दिनोमें इमलावरोंने काश्मीरसे निकाल बाहर करेगी।

"यह छुनकर हमलावर युस्सा हुओ और हर गये। और अुन्होंने १४ गोलियोंसे अुसका शरीर छलनी बना हाला। अुन्होंने अुसकी नाक काट ठी और अुसके चेहरेको बिगाब दिया, और अुसके शरीरपर अैक अिस्तहार लगा दिया जिसपर लिखा था - 'यह गद्दार है। अिसका नाम शेरवानी है। सारे गद्दारोंका यही हाल किया जायगा।'

"नगर अस बेरहमीभरे ख्न और आतम्के बाद ४८ घण्टोंके भीतर ही दोरवानीकी भविष्यवाणी सच सावित हुआ । हमलावर घवड़ाकर बारानुहाने भागे और हिन्दुस्तानी फौजने जोरोंसे खुनका पीछा किया।"

गांधीतीने करा कि यह असी शहादत है जिसपर कोओ भी अभिमान रूर मजता है; फिर वह हिन्दू, विक्ख, सुसलमान या दूसरा कोओ भी क्यों न हो ।

# फुल और दोस्ती

अन्तमें गाधीजीने कहा कि अक दोस्तने मुद्दो फरावी अक असी मिनाल चुनाओं है, जिसरा तेज इ खदायी परिस्थितियोंमें भी कम नहीं होता और टोस्तीका र्असा अदाहरण यताया है. जो करेसे करे वक्तमें भी न्दरी ख़तरती है । यह नारायणसिंह नामके ओव प्रदाने अफूमरकी पदानी हैं। अन्होंने पश्चिम पंजावमें अपनी बहुत वदी मिल्क्यित स्रो दी है। अब वह दिल्लीमें हैं। अनके पास छह भी नहीं बचा है। अिमिलिक्षे या तो क्षान्टें अप भीरा माँगनेपर लाचार होना पढ़े या मीलरा दिहार होना पढे । वह अपने ओह प्रराने दोस्तसे मिले जिसे वद अपने नाथ द सी नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि अपनेपर आये हुओ दुर्भाग्यकी अन्हें बिलवुल परवाह नहीं थी । वह सिक्ख अफमर अपने दोस्न और नाथी अफमर अलीशाहरे मिलकर बेहद खुण हुने । अलीशाह भी अपना सब कुछ रते बैठे हूं । वे फिरकेबाराना पागलपनकी वजहसे नहीं, चन्कि किसी और वजहसे बटिकस्मतीके विकार हुओ हैं। वे सी नारायणिंहकी तरह ही बहादर हैं, और दोनों को अक दसरेकी दोस्तीका आभिमान है । वे दोनों अपनी पच्चीय मालकी जुदाओं के बाद जब मिले तो अितने पुण हुओ कि अपने दुर्माग्यको भूल गये।

#### अव असहयोगकी जरूरत नहीं

आज गानकी प्रार्थनामभामें भाषण देते हुने गांधीजीने कहा कि मुद्दे अंक ही शब्मकी तरफते दो चिट्टें मिली हैं, जिनमेंसे अक्में कहा गया है कि अन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी हैं और वे मेरे मातहत काम करना चाहते हैं। दूसरी चिटमें अन्होंने प्रार्थनामें अक अजन गानेकी अपनी अिच्छा जाहिए की है। अनकी पहली अिच्छाके बारेमें मुझे कहना पडता हैं कि अन्होंने अपनी नौजरी छोड़कर गलती की है। यह सब हैं कि अप्रेजी हुकूमतके दिनोंमें मैंने लोगोंको सरकारसे असहयोग करनेकी सलाह दी थी, मगर अब असी बात नहीं है। अगर कोओ आदमी चाहे, तो वह अपनी रोजी कमानेके लिओ कहींपर नौकरी करते हुओ भी अपने डेशकी सेवा कर सकता है। हर रोजी कमानेवाला शब्म, अगर वह अमानदारीने और किसी मी किस्सकी हिंसा किये वगैर असा करता है, तो वह देसतेवा ही करता है। हेसकको यह भी महस्स करना चाहिये कि मेरे पास अनके लिओ कुछ काम नहीं है। अगर वे कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो अन्हें अस गोशालामें अपनी सेवाओं देनी चाहियें, जिसका मै अभी जिक्न करेंगा।

प्रार्थनामें भजन गानेके बारेमें तो यह है कि हर क्सिको शुर्वने गाने नहीं दिया वा सकता । तिर्फ वे ही लोग पहलेसे अजाजत टेकर गा सकते हैं को भगवानके देवक कहे जाते हैं।

### ओखला छायनीका मुआसिना

अिसके बाद गांधीतीने सुचेतादेवी और सुनके साधी कार्यकर्ताओं के साथ किये गये ओसला छावनीके अपने सुआधिनेका किक किया।

धुन्होंने कहा कि श्रुस छावनीकी तारीफके लायक सफाओको देखकर सुझे खुशी हुआ । वहाँपर जगह जगह यात्रियोंके लिओ धर्मगालाओं बनी हैं, वो मेलोंके वक्त वहाँ आते हैं। वे मेले ओक निश्चित समयके बाद वहाँ भरते रहते हैं। ये धर्मगालाओं अब गरणार्थियोंके काममें लाओ जाती हैं। वहाँ पानीकी कुछ दिक्कत है जिसे अधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिंग कर रहे हैं। असमें मुझे कोओ शक नहीं कि आज वहाँ जितने शरणार्थी हैं शुनसे कहीं ज्यादा गरणार्थियोंको — अगर पानी पुरानेकी गारण्टी दी जा सके — श्रुस जगहमे आसरा दिया जा सकता है।

#### अफसरोंके वारेमें

गाधीजीने कहा, जब मै जारणार्थियोंके वारेमें बोल रहा हूँ, तब कुछ भैसे दोपोंके बारेमें श्रुनका ध्यान खीचना चाहूँगा जो मुझे बताये गये हैं । मुझसे यह कहा गया है कि जरणार्थियोंमें आपसमें ही काला बाजार चल रहा है । जिन अफसरोंके जिम्मे शरणार्थियोंकी देखमालका काम है, वे भी दोपी बताये जाते हैं । मुझसे कहा गया है कि जिन अफसरोंके हाथमें छावनियोंका अिन्तजाम है, श्रुन्हें घूँस दिये बिना वहाँ जगह पाना मुमकिन नहीं है । दूसरी तरहसे भी श्रुनका बरताब दोषसे परे नहीं माना जाता । यह ठीक है कि सभी अफसर दोषी नहीं हो सकते, लेकिन अक पापी सारी नावको हुवो देता है ।

# शरणर्थियोंकी वददियानती

अिसके बाद मुझसे कहा गया हैं कि करणार्थी लोग छोटीमोटी चोरियाँ मी करते हैं। मैं अनसे पूरी अमानदारी और खरे वरतावकी आगा रखता हूं। मुझे यह रिपोर्ट दी गभी है कि करणार्थियोंको जाहेसे चचनेके लिओ जो रजाभियाँ दी जाती हैं अनमेसे कुछ अधेक बाली जाती हैं, अनकी रूओ फेंक दी जाती है और छीटके कमीज बगैरा बना लिये जाते हैं। मुझे असी तरहकी दूमरी बहुतसी बातें बताओ गओ हैं, लेकन मै गरणार्थियोंके सारे बुरे कार्योका वर्णन करके आपका वक्त नहीं बरबाद करना चाहता। मैं आज शामके विषयपर जल्दी ही आना चाहता हूँ।

हिन्दुस्तानके मवेशी

दिल्लोकी किशनगंज नामकी वस्तीमें क्षेत्र गोशालाका सालाना जलसा हो रहा है। कल आचार्च कपलानी अस जलसेके सभापति बननेवाले है और मझपर यह जोर डाला गया कि मैं क्सरे ज्या दस मिनटके लिओ तो भी जलसेमें आयाँ । नहीं लगा कि नहीं किसी जलसे या अन्सवमें चिर्फ शोभाके लिओ नहीं जाना चाहिये। उस मिनटमें न तो वहाँ में कुछ कर सकता और न देख सकता । और. मैं साम्प्रवायिक सवालोंमें ही भितना झलझा रहता है कि सुझे दूसरी वातोंकी तरफ ध्यान देनेका समय ही नहीं मिलता । असिलिओ मैंने अपनी मजबरी जाहिर की । जलसेका जिन्तजाम करनेवाले लेगोंने मेरी लाचारीको महसस करके नझे साफ कर दिया और कहा कि अगर आप गोसेवाके वारेमें - सासकर गोजालाओं के बारेमें - अपनी बात प्रार्थना-समार्में कह देंगे. तो हमें सन्तोष हो जायगा । मेंने खनकी यह बात खुशीसे मान ली । में साफ शन्दोंने यह वहा चुना हैं कि हिन्दुस्तानके पह-धनको सँभावने व वढानेका दास, और गाय और असकी सन्तानके साथ ख़ित बरताव करनेना कान विवासी आजादी हेनेके कामने कहीं ज्यादा कठिन है। में अस नामलेमें अदा और लगनसे काम करनेका बाब करता हैं। मेरा यह भी दावा है कि मुझे जिस बातका सच्चा ज्ञान है कि गाय कैसे बचाओं जा सक्ती है। टेकिन में यह कबूल करता हूँ कि अभी तक में आन लोगोंपर किसी तरह कैसा असर नहीं डाल सका, जिससे ने लिस स्वालपर अचित ध्यान दे सकें। जो लोग गोशालाओंना भिन्तजान करते हैं वे अनके लिओ पैसा लगाना या फण्ड बमा करना तो जानवे हैं, टेकिन हिन्दुस्तानके प्राधनका साक्षिन्सी हमसे पालन-पोपा बरनेका खन्हें विलक्षल जान नहीं होता । वे यह नहीं जानते कि गायको कैसे पाला जाय कि वह ज्यादा दूध दे। झुन्हें यह भी नहीं नाट्न कि गायके दिये हुझे वहडोंना कैसे विकास किया जाय, या अनकी नमल कैसे स्थारी जाय ।

# गोशालाओका अिन्तजाम

अमिलको हिन्दस्तानभरमे गोणालाखें शैसी संस्थाओं होनेके बजाय जहाँ कोओं शास्त्र दिन्दस्तानके टोरोंको ठीक तरहसे पालनेकी क्ला सीख मके, जो आदर्श देअरियों हो, और जहाँसे लोग अच्छा दथ, अच्छी गाय और अच्छी नमलके माँक और मजबत बेल खरीद सकें — सिर्फ भैसी जगहें हैं, जहां दोरों से ब्रुरी तरह रखा जाता है । असका नतीजा यह हुआ है कि हिन्दुस्तान दुनियामे शसा त्यास देश होनेके बजाय. जहाँ यहें अच्छे टोर हों और जहां मस्तेसे मस्ते दामोंपर जितना चाही खतना शद दुध निल सके. आज अस मामलेमे शायद दनियाके सारे देशोंसे नीचे हैं । गोशालावाले जितना भी नहीं जानते कि गोबर और गोमप्रका अच्छेमे अच्छा क्या अपयोग त्रिया जाय. न वे यही जानते कि मरे हुने जानवरका कैसे खपयोग किया जाय । नतीजा यह हुआ है कि अपने अज्ञानकी वजहसे अन्होंने करोड़ो रुपये गवाँ दिये हैं। किसी माहिरने कहा है कि हमारा पशुपन देशके लिओ बोझ है और वह सिर्फ नए कर देनेके ही काजिल है । में अिससे सहसत नहीं हैं । सगर यदि आम अज्ञान असी तरह कुछ दिनो तक और बना रहा, तो मुखे यह जानरर ताज्ज्ञय नहीं होगा कि पशु देशके लिओ बोझ वन गये हैं। असिलओ महे झम्मीद है कि अस गोशालाके प्रवत्थ करनेवाले असे हर दृष्टिकोणसे अंक आदर्श संस्था बनानेकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे।

# हिन्दुस्तानकी डेअरियॉ

आज शानकी प्रार्थनाके बाद, देशनें गोरक्षा और गोपालनके सवालका जिक करते हुओ गाधीर्जाने कहा कि जब मै आप लोगोंके सानने अपना सापन है रहा हैं. तब शादद जिस गोगालाके दरिनें मैंने क्ल भामनो आपसे ऋछ कहा था श्वसका सालाना जलसा अमी हो रहा है। मै अन्त बात कहना चाहुँगा। कल शानके अपने भाषणमें रेने फोलियोंके लिओ हिन्दस्तानमें चलाओ जानेवाली विमित्र डेमरियोंना जिक नहीं किया था । डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादने मुझे बतलाया है कि वे डेआरेयाँ अभी भी चल रही हैं। वरलों पहले में बगलोरकी चेण्डल डेअरी देखने गया था । तब वर्नल स्नियकी देखरेखने वह चल रही थी । मैने वहाँ कुछ एन्दर होर देखे थे । अनमे क्षेक्र क्रिनान पार्की हुआ गाय थी । वे लोग नानते थे कि अधियाभरमें वह सबसे अच्छी गाय है। वह ७५ पाँड दुध हर रोज देती थी या अक ही वार्ने अितना दूध देती थी. यह सुसे ठीक बाट नहीं है। वह गाय विना किसी रोक्टोक्के चाहे जहाँ घूनफिर सक्ती थी। असके लिओ जहाँ-तहीं चारा रता रहता था. जिसे वह चाहे तव जा सकती थी। यह अस तसवीरका अच्छा पहन्द्र है ।

#### वछड़ोंका वध

दूलरा पहल मैंने नहीं देखा, नगर चुसे प्रामाणिक तौरपर कहा गया है कि बहुतते नर बछडों को नार डाला जाता है, क्योंकि श्रुव सबको दोस टोने लावक देल नहीं बमाया जा सम्ता । ये देखरियाँ, बहुत ज्यादा नहीं, तो नैकडों अनक अमीन घेरे हुओ हैं । ये सब खास तौरपर यूरोपियन निपाहियोंके लिओ हैं । अनमें कभी करोड रूपया लगा है । अब मूँहि ब्रिटिश सिपाही हिन्दुस्नानमें नहीं हैं, असिलिओ में अनिकी और ज्यादा जरुरत नहीं समझता । मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हिन्दुस्तानी िपाहीको यह माल्यम हो कि ये खर्चीली डेअरियाँ असके लिओ चलाओ जा रही हैं, तो असे शर्म माल्यम होगी । मुझे यह भी विश्वास है कि हिन्दुस्तानी िपाही असे किसी खास वरतावका दावा नहीं करेगा जिसका मामूली नागरिक भी खतना ही हकदार न हो ।

# सतीशवावृका ग्रंथ

गाय और भेंसके वारेमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक और शायद पूर्ण साहित्य, खारी प्रतिष्ठानके श्री सतीशचन्द्र दासग्रुप्त द्वारा लिखे हुने लेक वह भारी प्रंथमें पाया जा सकता है। जहाँ तहाँके साहित्यके अवतरणोंसे जिस प्रंथको नहीं मरा गया है, विलक्त खुसे निजी अनुभवके आधारपर, जय वे अेक वार जेलमें थे, तव लिखा गया है। वंगाली और हिन्दुस्तानीमें खुसका अनुवाद हो चुका है। पुस्तकको ध्यानसे पढनेवाले लोग जिसे हिन्दुस्तानके पशुधनको अच्छा बनाने व दूधकी पैदावारको वढानेके कायमें यहुत खुपयोगी पायेंगे। अिस कितावमें गाय और मैंसकी तुलना भी की गानी है।

# 'हिन्दू' और 'हिन्दुत्व'

असके बाद गाधीजीने अंक सवालका जिंक किया, जो झुनके पास श्रोताओंमेंसे किसीने मेजा था। सवाल यह था—हिन्दू क्या है <sup>2</sup> अिस शब्दकी झुत्पत्ति कैसे हुआ <sup>2</sup> क्या हिन्दुत्व नामकी कोशी चीज है <sup>2</sup>

अिस का जवाव देते हुओ गाष्ठी जीने कहा कि ये सब अिस वक्तके लिओ योग्य सवाल हैं। मैं अितिहासका को आ वहा जानकार नहीं हूँ। मैं विद्वान होने का दावा भी नहीं करता। मगर हिन्दुत्वपर लिखी हुआ किसी प्रामाणिक कितावमें मैंने पढ़ा है कि हिन्दू शब्द वेदों में नहीं है। जब सिकर्दर महानने हिन्दुस्तानपर चढ़ाओं की, तब सिन्धु नदी के पूर्वके देशमें रहनेवाले लोग, जिसे अप्रेजीदों हिन्दुस्तानी 'अिण्डस' कहते हैं, हिन्दुके नामसे पुकारे गये। सिन्धुका 'स' ग्रीक साथामें 'ह' हो गया। अिस देशके रहनेवालों का धर्म हिन्दू धर्म कहलाया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह सबसे ज्यादा सहिष्णु (रवादार) धर्म है। असने

खुन भीसाभियोंको आसरा दिया जो विधिमयों से मताय जार मागे थे। असके दिना असेने क्षुन यहाँदयोंको, जो चेनिअनराअित यहे जाते हैं, और पारित्योंको भी आसरा दिया। में अभ हिन्दू धमेन सरस्य होनेमें अभिनान महस्स करता हूँ, जिसमें सभी धमें शामिल हैं और जो यहा सहनशील हैं। आर्थ विद्वान वैदिक धमेंको मानते थे जार हिन्दुस्तान पहले आर्यावर्त कहा जाता था। वह फिरसे आर्यावर्त कहलाये असी मेरी कोओ अिच्छा नहीं हैं। मेरी कन्पनाथा हिन्दू धमें मेरे किभे अपने आपने पूर्ण है। वेशन, खनमें बेट शामिल हैं, नगर खुसमें और नी बहुत पुछ शामिल हैं। यह कहनेमें मुसे कोओ नामुनासिन बान नहीं मालम होती कि हिन्दू धमेंकी महत्ताको किसी मी तरह कम किये बगर में मुसलमान, औसाओ, पारसी जार यहदी धमेंमें जो महत्ता है खुसके प्रति हिन्दू धमेंके बरावर ही अद्धा जाहिर कर सरना हैं। कीमा हिन्दू धमें तब तक जिन्दा रहेगा, जब तक आराशमें स्रव वमकता है। अस बातको तलशीराक्ष्ते केम डोडेमें उन दिया है:

दया धरमको मूल है, पाप मूल अभिमान । तुलसी दया न टाॅंबिये, जब लगि घटमें प्राण ॥

# आम छावनियाँ

आगे बोलते हुने गाधीजीने कहा कि मेरे ओखला टावर्नीके सुआजिनेके वक्त जो बहन मेरे साथ थीं, वे जिस ख्यालते धवहा गर्जी कि शरणार्थियोंकी कुछ छावनियोंमें द्वरा आवरण होनेकी मैंने जो बात कही थीं, श्वसका सम्बन्ध कहीं ओखला छावनीते तो नहीं हैं। ओखला छावनीको मैंने बहुत जल्दीमें देखा है, जिसिक्षेत्रे शुसके बारेंमें असी बात कहना मेरे लिओ नामुमिकन हैं। अपने भाषणमें मैंने आम छावनियोंमें होनेवाले द्वरे आचरणका ही जिक्क किया हैं।

### अधर्मका काम

गाधीजीने कहा, मैं जिस बातका जिक्र किये विना नहीं रह सकता कि मुझे जो स्वना मिली हैं, शुसके मुताबिक दिल्लीकी करीन १३७ मसजिदें हालके दगोंमें बरबाद-सी कर दी गक्षी हैं। शुनमेंसे कुछको मिंदरोंमें यदल डाला गगा है। अंधी अेक मसजिद कर्नाट प्लेसके पास है, जिसकी तरफ किसीका भी ध्यान गये विना नहीं रह सकता। आज क्षरापर तिरगा सण्डा फहरा रहा है। क्षरी मिन्दरका रूप देकर क्षरामें अेक मूर्ति ररा ही गओ है। मसजिदोको अिस तरह विगादना हिन्दू, और मिक्स धर्मपर कालिरा पोतना है। मेरी रायम वह विलक्ष्क अधर्म है। जिस क्लम्का मेंने जिक किया है, असे यह कहकर कम नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानमें मुसलमानोंने भी हिन्दू मिन्दरोंको विगाया या अन्दें नसिजिदोंका रूप दे दिया है। मेरी रायमे असा कीओ भी काम हिन्दू धर्म, तिक्स धर्म या अस्लामको बरवाद करनेवाला है।

गाधीनीने जिस यारेमें अधिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका हालका ठरराव लोगोंको मुनाया ।

### रोमन कथोलिकीपर जुल्म

आज हमेशासे ज्यादा समयके लिओ प्रार्थनासभामे ठहरने हा खनरा अठारर भी में अन्तमें अक वात कह देना अपना फर्ज समझता हैं। मुत्रसे यह कहा गया है कि गुड़गाँवके पास रोमन कैथोलिकोंको ननाया जाता है। जिस गाँवमे यह हुआ है श्रुसका नाम है कन्हाओ। वह दिल्लीसे करीन २५ मीलपर है। अंक हिन्दस्तानी रोमन कैथोलिक पाटरी और अेक गाँवके भीसाओं प्रचारक मुझसे मिलने आये थे। अन्होंने मध्ने वह खत दिखाया जिसमें कन्हाओं गाँवके रोमन कैथोलिकोंने हिन्दुओं द्वारा अपने सताये जानेकी कहानी ययान की थी। ताज्ज्ञव यह है कि वह, खत खुर्द्में लिखा था। में समझता हूँ कि अस हिस्सेके रहनेवाले हिन्दू, विक्ख या दूसरे लोग केवल हिन्दुस्तानी ही बोल समते और ख़र्द लिपिमें ही लिख सकते हैं। सूचना देनेवाले लोगोंने सुरे बताया कि वहाँके रोमन कैथोलिकोंको यह धमकी ही गुनी है कि अगर वे गाँव छोड़कर चले नहीं जायेंगे. तो खन्हें नकसान खठाना पटेगा । मुझे आशा है कि यह धमकी झूठी है और वहाँके अीसाओ भाअीबहुनोंको विना किसी रुकावटके अपना धर्म पालने और काम करने दिया जायगा । अब हमें सियासी गुलामीसे आजादी मिल गओ

है। जिमलिओ आज भी हानों धर्म और मनधी रही आरमारी भौगनेगा हक है, जो वे जिटिस हर्मनरे दिनोंमें मेगन थे। मिनी हकी आहारी पर यनियनमें सिर्फ हिन्दुओं रा और पारिस्नानमें सिर्फ सुमन्त्रमानीरा ही हर नहीं है। में अपने और भाषत्में आप लोगोंने कर जुका रें कि जर युनियनमें हिन्दुओं और हिस्मीरा मुमलमानोरे निस्त्राक भहरा हुआ गुस्ता क्य हो जारणा, को सरभा है वा दुनीनर अतरे। टेकिन जब मेने यह बान पहीं मी, नव मुते आया नहीं धी कि मेरी भविष्यवाणी जिल्ही जन्दी गय मादिल होते लगेगी। अभी तम मुस्त्मानींके विकास बना तुआ गुम्मा पूरी नरह राज्य नहीं हुआ है। जहीं नर में जानता है ये औनाओं बिन्युक निर्देश है। सुरे मुझाया गया हि सुनता गुनार पटी है कि ये औन,आँ है। शिससे भी ज्यादा यहा समाद यह है कि ये गाय और नुकरत गोरू याते हैं। मेने मिलने आये हुआ पाइरोमें अन्यस्तामें पूरा कि जिन वातमे रोओ सवासी है ? तब अन्होंने कहा कि अन रोजन केरे निहोंने अपनी मरजीसे यहत पहले हो गाय और मुखरहा माम स्ताना छोह दिया है। अगर अस तरहरू नादानीभरा हेय चान रहा, ने आजार हिन्दुस्तानरा भविष्य ध्रेयला ही समृतिष । वह पादरी जब रेगाईमें थे, तर अनी अनी खनरी एददी सायरित अनदे दीन ही गर्भी और वह मौतते बालबाल बचे । क्या यह दुःल मारे गैरहिन्दुओं और गैर-सिक्जों ने निराम्त ही सिटेगा ?

#### मोनीपतके औसाऔ

गुडगाँवके नजदीक अेक गाँवमे श्रीसाश्रियों साथ होनेवाले घुरे वरतावका फिरसे जिक्र करते हुओ गाधीजीने अपने आज गामके भाषणमें कहा कि मुझे खबर मिली है कि कुछ कुछ असा ही वरताव सोनीपतके श्रीसाश्रियों के साथ हुआ है। मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहाँ श्रीसाश्रियों के प्रार्थना की गश्री कि वे भरणार्थियों को अपने मकानों का खुपयोग करने दें। श्रीसाश्रियों ने खुक्ती से श्रिसकी श्रिजाजत दे दी और श्रिसके लिओ खुन्हें धन्यनाद भी दिया गया। मगर यह धन्यनाद अभिजापमें वदल गया, क्यों कि खुनके दूपरे मकान भी जवरदस्ती भरणार्थियों के काममें ले लिये गये और खुनसे कह दिया गया कि अगर वे सोनीपतमे अपनी जिन्दगीको बहुत दु खी नहीं देखना चाहते, तो वहाँ च लगाँ । अगर यह बात असी ही हो, जैसी कि वह कही गश्री है, तो साफ जान पडता है कि यह बीमारी वढ रही है और कोशी नहीं बता सकता कि यह हिन्दुस्तानको कहाँ ले जानेवाली है।

#### जैसेको तैसा?

जब मै कुछ दोस्तोंसे चर्चा कर रहा था, तव मुझसे कहा गया कि जब तक पाकिस्तानमें होनेवाली जिसी किस्मकी द्वराजियाँ कम नहीं होतीं, तव तक हिन्दुस्तानी सचमें ज्यादा सुधारकी श्वम्मीद नहीं की जा सकती। जिस बातके समर्थनमें मेरे सामने लाहोरके वारेमें जो कुछ अखवारोंने छपा है, श्वस्का श्वदाहरण रखा गया। मै खुद अखवारोंकी खबरोंको सोलह आने सच नहीं मानता और अखवार पढनेवालोंको मी मे चेतावनी दूँगा कि वे श्वनमें छपी कहानियोका अपने सूपर आसानीसे असर न पढने दें। अच्छेसे अच्छे अखवार मी खबरोंको बढाचढाकर कडने और श्वन्हें रँगनेसे वरी नहीं हैं। मगर मान लीजिये कि जो

चुछ आपने असमारींन पदा गढ़ राव सन है, ता भी ओर दुरे नमूनेटी कमी नहर नहीं की जानी नातिये।

### मही यानायकी अपील

भेर अंसे ममरोण चीराटणे कचना गीजिने, जिसमें स्टेट नरी लगी है। अगर खुम चौराटारे अग भी बेटमें गरिसमें परसा जार, तो खुमके ममरोग, च्यूनरोग और अधिकरोगमें बटल गाँदों और अगर चीराटकों ओर कोनेपर स्टिमें ठीर देगमें परसा जाय, तो दूसरे दीत कोने अपने आप ममरोग यन जायें। भिन्नी तरह अगर हिन्दुस्तार्स सपरी मरसार और लोग मही बरनार करें, तो मुद्रे अिटमें जरा जी शर नहीं कि पाकिस्नान भी अंखा ही हरने लगेगा और मारा हिन्दुस्नान सिसे ममजदार यन जाया। अमाभियोंके माथ स्यि गये बुरे बरनारकों, जिन्होंने, जहाँ तर में जानना है, होओ अपराध नहीं निया है, भिम बातमा मकेन ममझा जाय कि अिन पागजपनसे और ज्यादा बधने देना ठीक नहीं है। और अगर हिन्दुस्तानको दुनियाके मामने अपना अच्छा लेगाजीना स्वना है, तो अक्टम और तेनीके माथ भिम पागलपनका मुकाबला रिया जाय।

#### दारणाधियोंक बीच सहयोग

असके बाद शरणार्थियोंने मनस्याप बोलते हुने गार्धीनीने करा कि श्रुनमें टॉक्टर, बकील, विद्यार्थी, दिक्षक, नर्से बंगैरा हैं। अगर श्रुन्होंने गरीन शरणार्थियोंने अपने आपने अलग कर लिया, तो वे अपने स्पूप पढ़े हुने अकते दुर्माग्यते कोजी सबक नहीं है पार्येगे। मेरी राय है कि सब व्यासायी और गैरव्यवसायी, धनवान और गरीब शरणार्थी अक साथ रहें और जिस तरह लाहोरके धनवान लेगोंने लाहोरको आदर्श शहर बनाया — और जित्ते हिन्दुओं और मिक्योंको लाबार होकर खाली करना पढ़ा — श्रुपी तरह वे भी आदर्श शहर बसायें। ये शहर, दिल्ली-जैसी घनी आवादीवाले शहरोंका बोझ हलका करेंगे और अनमें रहनेवाले लोगोंकी तन्दुरुस्ती बढ़ेगी और श्रुनकी तरकने होगी। अगर फ़रक्तेमकी बड़ी हावनीमें रहनेवाले दो लाखते स्वपर शरणार्थी

वाहरी और भीतरी सफाअंकि मामलेमें आदर्श वन गये, अगर व्यवसायी और धनवान शरणार्थी गरीव शरणार्थियोंके साथ वरावरीके आधारपर रहे, अगर खुन्होंने तम्बुओंकी अस वस्तीमें अच्छी सबकें बनाकर सन्तोषकी जिन्दगी विताओ, अगर वे सफाओसे लगाकर सारे काम खुद करते रहे और दिनभर किसी न किसी खुपयोगी काममे लगे रहे, तो वे सरकारी वजटपर बोझ नहीं रह जायेंगे। और खुनकी सादगी और सहयोगको देखकर शहरोंमें रहनेवाले लोग सिर्फ खुनकी तारीफ करके ही नहीं रह जायेंगे, बल्कि खुन्हों अपने जीवनपर शर्म मालम होगी और वे शरणार्थियोंकी सारी अच्छी वार्तोकी नकल करेंगे। तब मौजूदा कडुवाहट और आपसी जलन केक मिनटमें गायब हो जायगी। तब शरणार्थी लोग, चाहे वे कितनी ही बढ़ी तादादमें क्यों न हों, केन्द्रीय और सुकामी सरकारोंके लिओ चिन्ताके विषय नहीं रह जायेंगे। लाखों शरणार्थियों द्वारा विताओ गओ असी आदर्श जिन्दगीकी दु खी दुनिया तारीफ करेगी।

# सरकारकी दुविधा

अन्तमें में कण्ट्रोलों हटानेके यारेमें, खासकर अनाज और कपबेका कण्ट्रोल हटानेके वारेमें चर्चा करूँगा। सरकार कण्ट्रोल हटानेमें हिचिकिवाती है, क्योंकि असका खयाल है कि देशमें अनाज और कपबेकी सच्ची तंगी है। अिसलिओ अगर कण्ट्रोल हटा दिया गया, तो अन चीजोंके टाम बहुत वढ जायेंगे। अिससे गरीयोंको वढा चुकसान होगा। गरीव जनताके वारेमें सरकारका यह खयाल है कि वह कण्ट्रोलोंके जरिये ही मुखमरीसे वच सकती है और तन हँकनेको कपडा पा सकती है। सरकारको व्यापारियों, अनाज पैदा करनेवालों और टलालोंपर शक है। असे डर है कि ये लोग कण्ट्रोलोंके हटनेका बाजकी तरह रास्ता देख रहे हैं, ताकि गरीबोंको अपना शिकार बनाकर वेआमानीसे कमाये हुओ पैसेसे अपनी जेवें भर सकें। सरकारके सामने दो दुराअियोंमेंसे किसी अेकन्नो चुननेका सवाल है। और क्षुमका खयाल है कि मौजूदा कण्ट्रोलोंको हटानेके बदले बनाये रखना कम दुरा है।

# व्यापरियोसे अपील

अिमलिने में स्थापारियां, दलालों और अनान पैदा र नेपानीने अपील रखा हूं कि में अपने प्रति स्थि जानेग़ले किम द्यारकों निवा दें और सरकारमें यह परीन दिला दें कि अनान और स्पकेश राज्येन इंटनेने कीमतें सूनी नहीं परेंगी। स्ट्यूनेल इंटानेने राज्य आजार और वैजीमानी जरने भन्ने ही न शुपाकी जा गरे, देखिन जिसमें गरीकोंने आजने ज्यादा हुए और जाराम निनेगा।

७३

23-11-185

# पार्घनामं शान्ति

प्रार्थनाके बादके अपने भाषाने गाधीवंने लोग छे क्या, आपके हमेगा प्रार्थनामें खामोक्षी रचनी चाहिये। हालों कि आप छव आम तौरपर शान्तिसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज बदौ ताबादमें भिक्टी होनेवाची बहनोंकी बुदबुदाहटसे वह शान्ति हुट गओ।

गाधीर्वाने जब जिस युरदुहाहटकी तरम लोगोंका प्यान सींचा, तो समानें पूरी यान्ति कावन हो गर्जा।

#### समयसे वाहर

में क्मी क्मी समयसे ज्यादा बोलनेके लिओ रेडिबोबालींचे माफी मौंपता हूँ। मेरे निजे नियम तो यह है कि मुझे यीम मेनटचे ज्यादा नहीं बोलना चाहिये, और मम्भव हो, तो पन्द्रह मिनटमें ही अफना भाषण जनन कर देना चाहिये। में हमेशा जिस नियमका पाठन नहीं कर सकना, क्योंकि मेरा पहला मक्सद सामने देठे हुओ लोगोंके दिलोंगर असर डालना है। रेडियोका नम्बर तो बाहमें आता है। में नहीं जानता कि कैसा कोओं जिन्तजाम हुआ है या नहीं जिससे रेडिबोपर रुम्बे भाषण दिये जा मर्के । मैं कभी विना मतलबके या सिर्फ अपनी आवाज सुननेके लिओ नहीं बोलता ।

### हिंसा टीक नहीं

मेरे पाम समाने अेक भाओंने अेक लिखा हुआ सवाल मेजा है। अन्होंने पूछा है — जिस आदमीका हक खतरेमें हो, वह क्या हिंसासे खुसे नहीं बचा मक्ता रे मेरा जवाय यह है कि हिंसा दिसाओं दरअसल ्न तो किसी आदमीको बचाती है और न खुसके हकको । हरअेक हक जय अेक अच्छी तरह अदा किये हुओ फर्जसे निकलता है, तभी खुसपर कोओ हमला नहीं कर सकता। अिस तरह अपनी मजदूरी या वेतन पानेका हक सुझे तभी मिलेगा, जब में हाथमें लिये हुओ कामको पूरा कर दूँगा। अगर में अपना काम पूरा किये विना वेतन या मजदूरी लेता हूँ, तो वह चोरी होगी। जिन फर्जोपर मेरे हक निर्भर रहते हैं और जिनसे वे निकलते हैं, खुनको पूरा किये विना में हमेगा अपने हकोंपर ही जोर नहीं दे सकता।

# हरिजनीपर जुलम

अखनारोंमें यह खबर छपी है कि रोहतक और दूसरी जगहके जाट हरिजनोंकी आजादीपर हमला करते हैं। यह कोओ नभी बात नहीं है। ब्रिटिश हुकूमतमें भी हरिजनोंकी आजादीम दस्तन्दाजी की जाती थी। फिर भी, आज नयापन यह है कि हमारी नभी मिली हुजी आजादीम हरिजनोंपर किया जानेवाला जुल्म घटनेके वजाय ज्यादा वह गया है। क्या हिन्दुस्तानका हर आदमी यह आजादी नहीं भोग सकता, फिर असका समाजी दरजा कैसा भी क्यों न हो १ क्ल तक हरिजन जैसा गुलाम और दवा हुआ था, बैमा ही क्या वह आज भी रहेगा थे भेरी रायमें अक दुराओ दूसरी दुराओको जन्म देती है। पाकिस्तानमें हमारे हिन्दू और सिक्ख भाअयोंके साथ कितना ही दुरा वरताव किया गया हो, लेकिन जब हमने बदलेकी भावनासे यूनियनके हमारे भुसलमान भाक्षियोंके साथ दुरा बरताव किया, तो खुसने हमारे असाअथोंके साथके दुरे बरतावको जन्म दिया। हरिजनोंके साथका हमारा/ बरताव

भी यही वात कहता है। हरिजनोंके साथ, जिन्हें गलतीले अछूत कहा जाता है और जिनके साथ वैसा ही बरताव भी किया जाता है, वाकीके हिन्दू जो अन्याय करते हैं, शुसे खतम करनेके लिओ ही हरिजन-मेवक-स्व कायम किया गया है। अगर पिछली १५ अगस्तको हमारे टेनमें ओ फेरवदल हुआ, शुसके पूरे महत्त्वको हमने ममझा होता, तो हिन्दुस्तानके छोटेसे छोटे आदमीने आवादीकी चमक और शुस्ताहको महसूस किया होता। तब हम शुन भयानक घटनाओंसे वच जाते जिन्हें हम लाचार बनकर देखते रहे हैं। आज तो क्षेमा माद्म होता है कि हर आदमी अपनी ही तरककि लिओ काम करता है, हिन्दुस्तानकी तरककि लिओ कोओ नहीं।

હઇ

28-53-788

#### रचनात्मक कामकी जरूरत

जब मैं प्रार्थनाके मंदाननें आता हूँ तब आप लोग मेहरवानी करके मेरे और मुझे सहारा देनेवाली लड़कियोंक आपके बीचसे गुजरनेके लिओ काफी जगह दे देते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि लौटते समय भी आप असी अवुशामनटा पालन करके मुझे शान्तिसे चले जाने हैं। जाते समय लोग पाँव छूनेके लिओ मेरे जिर्द गिर्द वर्डी मीड कर देते हैं। यह अच्छा नहीं लगता। आपकी मोहच्वतको में समझता हूँ और अवकी कदर करता हूँ। मगर में चाहता हूँ कि आपकी यह मोहब्बत वाहरी अमारकी जगह किसी रचनातमक कामका रोप ले। अस वार्रेम में बहुत वार कह जुका और लिख चुका हूँ। आज सबसे पहला और सबसे बड़ा रचनातमक पाम है दोनों जातियोंका मेलजोल और माओचारा। पहले भी रोनोंमें झगहा होता था, लेकन सुसमें किसीको वरवाद करनेकी बात नहीं होती थी। आज तो सुसने सबसे सहरीला रूप ले लिया है। अक

तरफ हिन्दू और सिक्ख और दूसरी तरफ मुसलमान अेक दूसरेके दुश्मन वन गये हैं। असका शर्मनाक नतीजा हम देख ही चुके हैं।

प्रार्थनामें आनेवालोंके दिल वैरमावसे खाली हों जितना ही काफी नहीं है। खुन्हे दोनों जातियोंमें फिरसे मेलजोल कायम करनेमें सिक्रय भाग लेना चाहिये, जो खिलाफतके दिनोंमें हमारे गर्वकी चीज था। क्या खुन दिनों हिन्दू-मुसलमानोंकी मिलीजुली समाओंमें मे शामिल नहीं हुआ था? खुस अनेके के देखकर मेरा दिल आनन्दसे खुछलने लगता था। क्या वे दिन फिर कसी नहीं लौटेंगे?

#### सबसे ताजा झगड़ा

क्ल हिन्दुस्तानकी राजधानीमें जो दू खदाओ घटना हुओ, खुसपर नरा विचार कीजिये । कहा जाता है कि कुछ हिन्दू और सिक्ख निराश्रितोंने अेक खाली मुस्लिम घरपर कानूनके खिलाफ कब्जा करनेकी कोशिंग की । असपरसे झगड़ा हुआ । कुछ लोग घायल हुओ लेकिन तकदीरसे कोओ मरा नहीं । यह घटना वरी थी । लेकिन असे खुव बढाचढाकर बताया गया । पहली खबर यह थी कि अिम झगडेमें चार सिक्ख मारे गये । नतीजा वही हुआ, जो असी वार्तोमें होता है। यदलेकी भावना भड़की और कभी लोग छुरेसे घायल किये गये। माछूम होता है कि अब अक नया तरीका काममें लिया जाता है। अब सिक्ख लोग किरपाणोंकी जगह तलवारें रखने लगे हैं, । वे नगी तलवारें हाथमें टेकर हिन्दओंके साथ या अकेट मसलमानोंके घरोंपर जाते हैं और अन्हें मकान खाठी करनेके लिओ धमकाते हैं। अगर यह खबर सच हो, तो युनियनकी राजधानीमें भैसी चीज वटी मयानक और शर्मनाक है। अगर सच नहीं है, तो उसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देनेकी जरुरत नहीं। अगर वह सच हो. तो असकी तरफ सिर्फ सरकारको ही नहीं. बल्कि जनताको भी फौरन घ्यान देना चाहिये । क्योंकि सत्ताधारियोंके पीछे अगर जनता नहीं होगी. तो वे कुछ न कर सकेंगे।

में निश्चित रूपसे यह नहीं जानता कि भैसी हालतमें मेरा क्या धर्म है । अितनी बात तो साफ है कि हालत दिनोंदिन ज्यादा त्रिगड़ रही है। जल्दी ही कार्तिककी पूनम आ गही है। मेरे पास तरह तरहकी अफवाहें आती रहती हैं। में आग्ना करना हैं कि टमहरे और बक्र-विदके समयकी अफवाहोंकी तरह ये अफवाहें भी झुठ साबित होंगी।

अन अफवाहोंसे अेक पाठ तो सीखा जा सकता है। आज हमारे पास शान्तिकी कोओ पूँची जमा नहीं हैं। हमें रोजकी कमाओं रोज करनी है। यह हालत किसी राज या राष्ट्रके छिन्ने अच्छी नहीं कहीं जा सक्ती। राष्ट्रके हर सेवक्को गहराओंसे यह मोचना हैं कि सेसे राष्ट्रको खा जानेवाले अिन जहरको मिटानेके लिन्ने क्या करना है।

# किरपाण और अुसका अर्थ

यहाँपर लायलपुरके सरदार सन्तसिंघके लम्बे खतपर विचार करना अच्छा होगा । वे पहले केन्द्रीय असेम्बर्लीके सदस्य रह जुके हैं, और झन्होंने **सिक्चोंका जनरदस्त बचाव किया है। अन्होंने** पिछले <u>ब</u>धवारके मेरे भाषणका जो अर्थ किया है, वह भाषणके अन्टोंमेंसे नहीं निकलता। मेरा नतलव तो असा कमी था ही नहीं। शायद सरदार साहब यह जानते होंगे कि जबसे में १९१५में दक्षिण सम्प्रेकामे कीटा हूँ, तबसे चिक्ख दोस्तोंके साथ मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है । ओक जनाना था जब हिन्दुओं और असलमानोंकी तरह सिक्स भी मेरे शब्दोंको बेदवाक्य मानते थे । लेकिन अब समयके साथ लोगोंके टग भी बदल गये हैं । मगर में जानता है कि मैं खुद तो नहीं बदला है। सरदार माहव शाबद नहीं जानते कि सिक्ख साज कियर जा रहे हैं। में निक्खोंना पक्ता दोस्त हैं। मुझे अपना नोओं स्तार्थ नहीं साधना है। अिसलिओं मै अच्छी तरह देख सक्ता हूँ कि वे किथर जा रहे हैं। में क्षुनका सच्चा दोस्त हैं, जिसकिओ क्षुनसे साफ साफ शब्दोंनें दिल खोलकर बात कर सकता हूँ । में हिम्मतके साथ यह कह सकता है कि ज्झी मौकॉपर चिक्स लोग मेरी चलाह मानकर कठिनाभियोंने पार हुने हैं। अविलिओ मुसे यह याद दिलानेकी जरूरत नहीं कि मुझे तिक्खों या दूसरी जाविके लोगोंके बारेमें सोचसनसकर दोलना चाहिये। सरदार सन्तर्सिय और दूसरे सारे चिक्ल, जो निक्लींका भटा चाहते हैं और आवके बहावमें वह नहीं गये हैं, जिस बहादर और महान जातिको पागलपन,

शरावखोरी और श्रुससे पैदा होनेवाळी युराभियोंसे वचावें । सिक्स लोग जिन तळवारोंका काफी प्रदर्शन और युरा अिस्तेमाळ कर चुके हैं, श्रुन्हें अब वे वापस म्यानमें रख लें। अगर प्रिवी कौंसिळके फैसळेमें किरपाणका अर्थ किसी भी नापकी तळवारसे किया गया है, तो भी वे श्रुससे मूर्ख न वनें। जब किरपाण किसी श्रुस्ळको न माननेवाळे शरावीके हाथमें जाती है या जब श्रुसका मनमाना श्रुपयोग किया जाता है, तब श्रुसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। अक पवित्र चीजको पवित्र और न्यायके मौकोपर ही काममें छेना चाहिये। वेशक, किरपाण शक्तिकी प्रतीक है। छेकिन वह वारण करनेवाळेको सिर्फ तमी श्रोमा देती है, जब वह अपने आपपर अनोखा कावृ रखे और जवरदस्त विरोधी ताकतोंके खिलाफ ही श्रुसका श्रुपयोग करे।

अगर में यह कहूँ कि मैने सिक्खोका अितिहास काफी पढा है और प्रन्थसाहवके वचनोंका मीठा अमृत पिया है, तो सरदार साहव मुझे माफ करेंगे। सिक्खोंने जो कुछ किया वताया जाता है, झुसकी जॉच प्रन्थसाहवके झुस्लोंसे की जाय, तो झुसका वचाव नहीं किया जा सकता। वह अपने आपको वरवाद करनेका रास्ता है। किसी भी हालतमें सिक्खोंकी बहादुरी और अीमानदारीका जिस तरह नाग नहीं होना चाहिये। वह सारे हिन्दुस्तानके लिओ दौलत वन सकती है। आज तो सिक्खोंकी वह बहादुरी भयकी चीज वन गओ है। असा झुसे नहीं होना चाहिये।

यह वात विलकुल वाहियात है कि सिक्ख अस्लामके पहले नम्बरके दुश्मन हैं। क्या मेरे वारेमें भी यही नहीं कहा गया है १ क्या यह सम्मान मुझे सिक्खोंके साथ बॅटाना होगा १ मेने अिस सम्मानकी कभी अिच्छा नहीं की। मेरा सारा जीवन अिस अलजामको गलत साबित करनेवाला है। क्या सिक्खोंपर यह अिलजाम लगाया जा सकता है १ वे खुन सिक्खोंसे पाठ सीखें, जो आज शेरे काश्मीरको मदद दे रहे हैं। खुनके नामसे आज जो दुरे काम किये जाते हैं, खुनके लिओ वे पश्चामाप करे।

#### युरा सुप्ताव

मै अिम धुरे और भयानक मुझाके थारें जानता है कि मगर हिन्दू लोग लिक्सोंका माथ छोड़ दें, तो अन्छे पाकिस्तानमें को अं स्तरा नहीं रहेगा। निक्सोंका पाक्तिस्तानमें कमी यरदारत नहीं किया जायता। मे तो माओआओको मारनेतारे असे मोदेमें कमी हिन्दु किरजन और स्तराता। जय तर हरकेष्ट निक्ता और हर माया हुआ सुमलमान सूनियनमें वापस नहीं भाता, तय तक अत्र अभागे डेजमें शान्ति भीर समम कायम नहीं हो सकता। जो लोग किसी प्रारणसे लौटना न चाहे, सुनकी बात अलग है। अगर हमें शान्तिमें भेर्द्रसरेगे मदद देनेवाले पहोसियोंकी तरह रहना है, तो खाम लोगोंकी अदलायदलीके पापने घोना होगा।

# पाकिस्तानकं बुरे काम

यहाँ पालिस्तानके द्वरे कार्मों दोहरानेकी जरुरत नहीं । हुसी दु खी हिन्दुओं या सिक्सोंने को आ पायदा नहीं होगा । पाक्सितानके अपने पापोग योझ झुठाना होगा, जो बदे भयानक हैं । हरके के लिओ भेरी यह राय जानना काफी होना चाहिये (अगर झुस रायकी को की सत है ) कि मुस्लिम लीगने १५ अगस्ति बहुत पहले कारारत छुरू की थी । में यह भी नहीं यह सकता कि १५ अगस्तको झुसने को भी । में यह भी नहीं यह सकता कि १५ अगस्तको झुसने को भी नक्षी जिन्दगी छुरू कर ही और वह दारारतको भूल गओ है । लेकिन मेरी यह राय आपकी को आ मदद नहीं कर सक्ती । महत्त्वकी बात तो यह है कि यूनियनमें हमने भी पाकिस्तानके पापोंकी नक्ष्यकी छीर झुमके साथ हम भी पापी बन गये । तराज्वे पल इस्ति-करीब वराबर हो गये । क्या अब भी हमारी यह बेहोशी दूर होगी और हम अपने पापोंका प्रायहिक्त करके बदलेंगे, या फिर हमें गिरना ही होगा १

# शरणार्थी या दुःखी ?

कल मुझे अंक भाजीने कहा, हमें गरणार्थों क्यों कहते हैं हमें 'पाकिस्तान-सफरर' किये । यूनियन हमारा देश नहीं है क्या १ फिर हम करणार्थी क्यों कहलायें १ अंक तरहसे खुनकी यह बात ठीक है । वच्चोंको तकलीफ होती है तो वे माँकी गोदमें आकर छिप जाते हैं । यूनियन सबका मुक्त है । सारे हिन्दुस्तानके रहनेवाले भाजीभाजी हैं । सो वे लोग हकसे यूनियनमें आते हैं । अप्रेजीमें 'रेप्युजी 'शब्द जिस्तेमाल हुआ । खुसका तरजुमा अखवारनालोंने शरणार्थी किया । 'सफरर' भी अप्रेजी शब्द है । तो में खुन्हें दु खी कहूँगा । वैसे तो हम सब दु खी हैं । पर सच्चे दु खी आज वे हैं, जो लाखोंकी तादादमें अपने वरवारसे खुख चुके हैं । आज मैं खुन दु खियोंकी बात करना चाहता हूं ।

### मुसलमानोंके घरींपर कब्जा न किया जाय

मेरे पास आज दिनमें लाहोरका अेक झुटुम्ब आया। वहाँ शुनका घर, ज्यापार, घन-टौलत सब छूट गया है। मुझे वे लोग कहने लगे, घर दिलवा दो। मैने कहा, में हुकूमत नहीं हूँ। घर देना-दिलवाना मेरे हाथमें नहीं है। अगर होता तो भी में नहीं दिलवाता। दिल्लीमें खाली घर हैं कहाँ 2 लोगोंके अपने घर भी हुकूमत खाली करवा लेती है। बाहरसे जितने अलवी आते हैं, शुनके लिओ घर चाहिये। हुकूमत चाहे तो यह घर, जिसमें में रहता हूँ, खाली करवा सकती है। मगर हुकूमत वहाँ तक नहीं जाती। शुन्होंने कहा कि शुनके घरके १७ आदमी भी मारे गये थे। मैने कहा कि सारा हिन्दुस्तान अगर इमारा कुटुम्ब है, तो जहाँ हवारों लाखों मरे वहां १० की क्या गिनती हैं?

मगर ज्ञानकी बातोंको जाने दूँ। मेरी आपको सलाह है कि आप कैम्पमें जावें और वहां काम करें। अन्होंने कहा. वे मिखारी नहीं, भिक्षाका अन्न नहीं खाना चाहते । मैंने कहा. मै तो किसीको मिक्षान देना नहीं चाहता । कैम्पमें आपको काम करना है । दिनमर तो आकाशके नीचे रह सकते हैं और रातको छतके नीचे कुछ गरम कपड़े ओढकर काम वल सकता है। खन्डोंने कहा. हमारे बच्चे हैं। छेकिन बच्चे तो सबके हैं। कितनी ही माताओंने तो जलेमें बच्चोंको जन्म दिया । असलिओ मेरी तो सलाह है कि आप कैम्पमें जावें. वहाँ मेहनत करें और खायेँ। झन्होंने कहा, सुसलमानोके खाली घर झन्हें क्यों न मिलें ? मुझे यह सुनकर चोट लगी । वेबारे ओड़ेसे मुसलमान रह गये हैं । खन्हें हलाल करना जगलीपन है । इरक्षेक्को हाकिस बननेका अधिकार नहीं । चोर और छटेरे मी अपना मरदार चुनते हैं भीर असका हुक्स मानते हैं। हरअंक शकिम वनेगा, तो हकूमत क्या करेगी ? वेचारे मुसलमानोको भाज डर छगा रहता है कि दिन है तो रात होगी या नहीं। अनके मङानोंकी तरफ नजर रखना व़री बात है। अिसके बदले आए सुसे क्ह सकते हैं कि तू अिस महलमें क्यों पड़ा है <sup>2</sup> यह हमे खाली कर दे । मू तो जहाँ जायगा वहीं तुझे मकान. फल, दूध, वगैरा सब सुछ मिल जायगा। वह ज्यादा अच्छा होगा।

#### अचित माँग

श्रुसके बाद कुछ सिक्स आये । वे हजाराफे थे । श्रुन्होंने कहा, हम तो खेती करनेवाले हैं । खेती करना जानते हैं और श्रुसके लिओ साधन माँगते हैं । मुरे दर्द हुआ । मेने पूछा, आप पूर्व पजावमें क्यों नहीं जाते ? श्रुन्होंने कहा कि पूर्व पंजाववाले पिर्चम पजाववालोंको ही लेना चाहते हैं । पूर्व पजावमें अितनी जमीन नहीं कि सरहवी स्वेसे आनेनालोंको मी मिल सके । अिसलिओ सरहवी स्वेवालोंको मध्यवर्ती नरमारके पास जानेको कहा है । सरकार श्रुन्हें जमीन दे, तो बैल और हल मी देने चाहिये।

हुर्मतको मेरी यह सलाह है कि जो लोग जिधर-हुपर पहें हैं, हुन सबको अिक्ट्रे करके कैम्पनें रखे, ताकि वे मेहनत करके अपने पेट ें भर सकें ,। वे तगड़े छोग हैं, मगर श्रुनका तगड़ापन किसीको डरानेके छित्रे नहीं है । वे अपना जीवन अच्छी तरह वसर करना चाहते हैं। मेरी समझमें श्रुनकी माँग पूरी होनी चाहिये।

### लौटनेकी शर्त

अेक माअीने मुझसे पूछा, आप कहते हैं कि हमें वापस अपने घर जाना है। तो हम पिक्चम पंजाब कब जा सकते हैं? मुझे यह मवाछ मीठा लगा। जानेको तो आज जा सकते हैं, मगर गर्त यह है कि यहाँ हम मले बन जायँ। आज तो हवा असी विगडी है कि जीना मी अच्छा नहीं लगता। अगर दिल्डी मेरी आवाज युने, तो कल सब अपने अपने घर चले जायँ। हम यह सिद्ध कर दें कि हम करोबों मुसलमानोको न मारना चाहते हैं, न मगाना चाहते। तब हमारे दु खी हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख भाओ सब अपने अपने घर लौट सकेंगे। हम पाकिस्तानवालोंसे वहाँ लौटनेवाले हिन्दू, और तिक्खोंकी रक्षा करवा मकेंगे, तमी मुझे शान्ति होगी।

#### ७६

₹**~13**~180

### वेवुनियाद अिलजाम

भेक माओंने मुझे खत लिखा है। खुसमें वम्वर्शिक भेक अखवारकी कतरन मेजी हैं। झुस कतरनमें लिखा है, गाधी तो काग्रेसका ही वाजा वजाता है। लोग वह युनना भी नहीं चाहते। जिस तरहसे काग्रेस रेडियो वगैराका अपने ही प्रचारके लिशे जिस्तेमाल करेगी, तो लाखिरमें यहाँ हिटलरगाही कायम हो जायगी। मैं काग्रेसका वाजा बजाता हूँ, यह वात सर्वथा गलत है। मैं तो किसीका वाजा बजाता ही नहीं, या फिर सारे जगतका बजाता हूँ। खुम कतरनमें यह भी कहा है कि लाहसाकी वात तो यों ही ले आते हैं। हेतु तो यही है कि हुकूमतको अपना ही गान करना हैं। मैं यह कहता हूँ कि जो हुकूमत अपना गान करती है, वह चल नहीं स्टरित । और मैं

तो धर्मित्र ही सेवा परना नाइना है। धर्मने सम्बन्ध स्पानेकारी बार्वे ही आप लागोंको सुना। है। हो साना है हि बुन्त संग मेरी बार्ने सुना परन्द न बरते हों। सगर इसरे लोग मुद्दे लिएनों है कि मेरी बार्ते सुना परन्द न बरते हों। सगर इसरे लोग मुद्दे लिएनों है कि मेरी बार्तेने सुना रिना ही सन्त पड़ा। है। इत्तरें मेरी बार्ने नापमन्द हों, सुन्दे मोशी मृत्नेचे लिशे मजबूर नहीं प्रमा। और, अगर आपरा मन रहीं और है, तो यहाँ बैठहर भी आप गेरी बा। दिना मने जा महते हैं। जाप लोग मुद्दे हैंपर में से सहा प्रमान गी नहीं समझाण लीर साथना भी नहीं होगा। में गाम तौरमं रेडियोचर मोलने जानेमाला नहीं। मुद्दे बद पसद नहीं है। यहाँगर भी मुद्दे स्था महना है, यह मै सोचकर नहीं आप।

# भगाओ हुओ औरने

#### फसल काटनेमें मदद देनेवाले

अंक भाओं कहते हैं कि मान लीजिये कि कण्ट्रोल मिट जाय, देहातोंमें लोग अपने लिओ अनाज पैदा करने लगें, गाँवके लोग कसल वगैरा काटनेके लिओ स्नेक दूसरेकी अपने आप मदद करें, तो अनाज सस्ता होगा । लेकिन अगर किसानको दाम देकर मजदूर लगाने पर्वेगे, तो दाम बढेगा । पहले तो यह रिवाज था ही । लेक किसान दूसरे किसानोंको निमन्त्रण देता था। फसल काटनेका और साफ करके घरमे ले जानेका काम हार्थोहाथ् खतम हो जाता था। आज हम वह रिवाज मूल गये हैं, मगर असे वापस लाना चाहिये। लेक हाथसे कुछ काम नहीं हो सकता।

#### किसान-राज

फिर वह माओं यह भी कहते हैं कि मिन्न्योंमें कमसे कम भेक तो किसान होना ही चाहिये। हमारे दुर्भाग्यसे आज हमारा अेक भी मन्त्री किसान नहीं है। सरदार जन्मसे तो किसान हैं, खेतीके चारेंम कुछ समझ रखते हैं, मगर झुनका पेशा वैरिस्टरींका था। जनाहरलाळजी विद्वान हैं, वहे लेखक हैं, मगर वह खेतीके वारेंमें क्या समझें १ हमारे देशमें ८० फीसवीसे ज्यादा जनता किसान हैं। सच्चे प्रजातन्त्रमें हमारे यहाँ राज किसानोंका होना चाहिये। झुन्हें वैरिस्टर वननेकी जरुरत नहीं। अच्छे किसान वनना, सुपज नहाना, जमीनको कैसे ताजी रखना, यह सव जानना झुनका काम है। असे योग्य किसान होंगे, तो मै जनाहरलाळजीसे कहूँगा कि आप अनके मन्त्री वन जािअये। हमारा किसान-मन्त्री महलोंमें नहीं रहेगा। वह तो मिटीके धरमें रहेगा। दिनभर खेतोंमें काम करेगा। तभी योग्य किसानोंका राज हो सकता है।

# कोओ बात नामुमकिन नहीं

आज में गर्निर जनरल साहबके पास चला गया या । वहीं हिमान्तमली साहब भी मिले । दोनोंसे काफी वार्तें हुओं । खनकी तियत भी अच्छी नहीं थी । लियान्तमली साहब, पाकिस्तानके अर्थनन्त्री, सरदार पटेल, जवाहरलालजी सबने मिलकर बातें की थीं । खुन लोगोंने कुछ तम किया है । सब लोग अच्छी तरहसे काम करें, तो शायट हम लिस भींक और परेशानींमेंसे निक्ल सकेंगे ।

#### शेरे-काश्मीर

शेरे नारमीर शेल अन्दुल्ला भी मेरे पास आज आ गये थे। क्षुन्होंने सबसे आला दरलेना नाम यह किया है कि कारनीरमें हो मुद्रीभर विक्ल और हिन्दू पड़े हैं, क्षुन्हें वे अपने साथ रखनर नाम करते हैं । क्षन कोगोंको जो चीज अच्छी न लगे, सो वे नहीं करते । वे काइमीरके प्रधान मन्त्री हैं । वहाँपर दो प्रधान नंत्री हैं, या क्या है, मै नहीं जानता । मैने झन्हें मजाक्में पूछा भी कि आप क्या हैं वे कहने छगे कि मै खुद नहीं जानता । वे जम्मू भी चछे गये थे। वहाँपर शर्मनाक काम हुआ है। मगर जेख साहबने झुसपर भी अपना दिमाग नहीं खोया । यही अनेक तरीका है जिससे हिन्दू, सिक्ख ऑर मुसलमान साथ रह सके और अेक दूसरेना अेतजार नर सके । सुने सामने कुओ कठिनाभियाँ हैं । काश्मीर पहाड़ी मुल्क है । सर्दियोंमें वहीं वर्फ पदसी है। आनाजाना आरामसे नहीं हो सकता । वहाँना रास्ता वैसे भी ऋठिन हैं । पाक्सितानकी तरफ़से तो ऋभी अच्छे अच्छे रास्ते हैं, पर श्रुघर तो ठड़ाओं चल रही है -- पाकिस्तानके साथ कही या 'रेडर्स 'के साथ-वहां । सीधा रास्ता यूनियनके साथ अक ही हैं। वह पूर्व पंजावमें पहता है। काश्मीरी लोग ख़रामी हैं। वहाँसे हिन्दुस्तानमें

फल आते हैं, खूनी कपड़े आते हैं। मगर आज तो हम औसे विगड़े हैं कि पूर्व पंजायमें को आ सुसलमान सुरक्षित नहीं। काइमीरके सुसलमान कैसे अस रास्तेसे आयें? कैसे तिजारत हो? किसीने शेख साहबसे कहा, आपके सुसलमान भी पूर्व पंजावमेंसे नहीं जा सकते। हमने काफी खरानी कर ली है। जब हम असे भूल जायें। क्या हम हमेगा सुरे रहेंगे? हुकूमतको यह टेखना है कि किस तरह रास्ता साफ हो सकता है, ताकि काइमीरके फल, गाल-दुगाले वंगरा हिन्दुस्तानमें आ सकें। काइमीर यूनियनमें शामिल तो हुआ है पर रास्ता साफ न हो, तो कहीं तक रहेगा?

# सच है, तो भयानक है

डॉन, पाकिस्तान टाअिम्स वगैरा पाकिस्तानके बढे बढ़े अखबार हैं। कसी कसी में अपनपर नजर डाल लेता हैं। हम यह कहें कि क्षुन अखवारोंने झूठी खबरें आती हैं, तो ने हमारे अखवारोंके बोरेमे भी यही चीज कह सकते हैं। जब सरदार वाठियावाड़ गये थे. तो सुझे अच्छा लगा था । सरदारकी समाओंमें हिन्दू-मुसलमानोंने मिलकर कहा था कि जुनागढ युनियनसे वाहर नहीं रह सकता । सरदारने कहीं था कि काठियाबाहमें अक सुसलमान बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। मगर पानिस्तानके अखवार काठियावाइके वारेमें अच्छी खबरें नहीं देते। आज तार् भी आया है कि काठियावाडमें बहुत जगह मुसलमान आरामसे नहीं रह सकते । वहाँ काफी तगढ़े मुसलमान पड़े हैं । बलवाखोर सी हैं। तो क्या हम वहाँके सब मुसलमानोंको काट डालें या मगा दें ? मेरे छिओ वर्डा विकट परिस्थिति पैदा हो गभी है। में काठियाबाडका हूँ। वहाँके सब लोगोंको जानता हूँ। शामळदास गाधी मेरा ही लबका है। जूनागढकी आरजी हुकूमतका सरदार वन-कर बैठ गया है। क्या श्रुसकी हाजरीमें काठियावादमें असी चीज हो सकती हैं<sup>2</sup> हिन्दू भी अितना तो कहते हैं कि कुछ छूट और आग लगानेका काम हुआ है; मगर खून नहीं हुआ, औरतें नहीं अवायी गओं । मुझे लोग कहते हैं तेरा लड़का वहाँ है, और वहाँ पर कैसे काम होते हैं 2 मेरा लंडका है तो सही, पर खसका

जिम्मेदार मैं कैसे वर्ने 2 अगर वहाँके हिन्दू असे पानी वन गये हैं, तो हमने आचारी ठी तो सही, ओर ज्नागढ लिया तो सही, पर सव जोनेके लिओ । सरटार पटेल होम मिनिस्टर हैं, काठियावाहके सरदार हैं । शुन्होंने कहा है, अगर सुसलमान यूनियनके वफादार रहेंगे, तो शुन्हों कोशी छू मी नहीं सकता । तव काठियावाहके सुसलमान कैसे सताये जा सकते हैं ? काठियावाहके लोग असे दीवाने वने हैं क्या ? धर्म गया, कम गया, मुक्कको बरबाद क्या ! मैने जो छना शुक्तपरसे मेरे विचार आपके सामने रख दिये । तहकीकात् क्येने लिओ ठहराना मुझे ठीक न लगा । लियाक्तअठी साहवको मैंने पूछा कि साठियावाहके वारेमें आप बुछ जानते हैं क्या ? ऑन वगैरामें जो लिखा है, वह सही है क्या ? शुन्होंने कहा, छटना, आग लगाना, कतल करना और लडकियाँ शुक्तान, चारों चीजें काठियावाहमें हुआ तो हैं, लेकिन किस पैमानेपर हुआ हैं, यह मैं नहीं जानता । मेरे दिलपर अम बातकी क्तिनी चोट लगती है ? अस चारों तर्फ महक्ती ज्वालाम क्या मै सावित रह सकूँगा ?

**` ७८** 

58-11-180

# गुरु नानकका जन्म-दिन

आज गुरुपर्व है । मुहे किसीने निमंत्रण मेजा था । स्वह वावा विवित्तरिर्विध आ गये खोर कहने लगे कि आपको समामें आना ही एडेगा । मैने कहा, मैंने निक्च मामियोंको कहुआ हूँ ए पिलाया है । वे सुक्षपर नाराज है । वैसी हालतमें मेरे जानेसे क्या फायदा होगा ? मगर श्र-होंने कहा — नहीं, दु सी होकर आये हजारों निक्च की पुरुष आपकी वात सुनना बाहते हैं । मेरे पाससे वह वापस गये और अब दुवारा आये, तब शेस अब्दुल्ला श्रुनके साथ थे । मैंने कहा, शेस अब्दुल्ला समामें कैसे जा सकते हैं ? सिक्च और मुसलनान तो आज अब दूसरेको वरदारत ही नहीं कर सकते । मगर वावा साहब बोले : नहीं, शेस साहबने वास्मीरमें वहत बड़ा काम कर लिया है । वास्मीरके

हिन्दू, सिक्स और मुसलमानोंको अक साथ जीना या मरना है। शुन्हें तो सभाम आना ही है। िक्सपर हम दोनों सभामें गये। हजारों सिक्स माओ-वहनोंने जान्तिसे हमारी वार्ते छुनीं। मैंने तो थोदा ही कहा, मगर शेख साहवने काफी सुनाया। मैंने समाके लोगोंसे कहा कि आज सिक्सोंका नया दिन है। शुनका धर्म है। कि आजसे वे नया जीवन छुरू करें। गुरु गोविंदिसिषके कभी मुसलमान शिष्य थे। वे शुनकी रक्षा करते थे। तो आज हम निश्चय करें कि मुसलमानोंने कुछ भी किया हो, लेकिन हम तो शरीफ धने रहेंगे। आज मुझे यह देखकर दर्द हुआ कि चौंदनीचौकमें अक भी मुसलमान दिखाओ नहीं देता था। यह हमारे लिओ शर्मकी बात है।

# व्यापारमें साम्प्रदायिकता नहीं चाहिये

मुझे मुस्लिम चेम्बर ऑफ कॉमर्सका कलकत्तेसे तार मिला है। असमें लिखा है कि जब यह सरकार सबकी है, तो फिर मुस्लिम चेम्बर ऑफ कॉमर्सको क्षेत्र संस्थाके रूपमें वह क्यों न माने र सरकारने कहा है कि भविष्यम किसी कौसी सस्थाको वह नहीं मानेगी। हमारे यहाँ मारवाडी व्यापारी मण्डल है। यूरोपियन व्यापारी मण्डल है। यूरोपियन लोग तो यहाँ राजा थे । अनके व्यापारी मण्डलकी वार्षिक समामें वाक्षिसराय जाता था। मगर आज मैं खनसे यह आशा रखता हैं कि वे कहे कि हमें अलग मण्डल नहीं चाहिये। आज वे युरोपियनकी हैसियतसे प्रधान महीको अपप्रवान मंत्रीको या गवर्नर जनरलको नहीं वला सक्ते । अनकी हस्ती सारे हिन्द्रस्तानकी हस्तीके साथ है । वे कहें कि जो इक सबके हैं. वही हमारे भी हैं। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, यरोपियन, श्रीसाञी सबको हिन्दी यनकर यानी हिन्दुस्तानके वफादार होकर रहना है। अिसीमें साजाद हिन्दुस्तानकी शोभा है। यूरोपियन अच्छे अीसाओ होकर रहें । मुसलमान अच्छे मुसलमान वनकर रहें । हिन्दू-सिक्ख अच्छी तरहसे अपने धर्मका पालन करें । धर्मसे हम सब मले अलग अलग रहें. मगर हमारी राजनीति अेक होनी चाहिये और हमारा व्यापार भी अेक होना चाहिये।

#### सोमनाथ-मन्दिरका जीर्णाहार

अंक भाओ लिगते हैं कि नोमनायक मन्दिर ना जीजींदार होनेगली है। खुममें सरकारी पैसा नहीं लगाना चाहिये। मुरे बताया गया है कि शामळदास गाधीने भारजी हु मृत बनाओं है और जिम कामके टिअे जनतासे अिकट्टे क्यि हुओ पैसेमेंसे पचाम हजार रुपये देना म्बीकार किया है। जाम माहब और लाग देनेवाले हैं। मरदार पटेलने क्या कि सरदार अंसा नहीं है कि जो चीज हिन्दुओंके लिओ ही है, खुमके लिओ सरकार राजानेसे पैमा निकाले। हम मय हिन्दी है, मगर धमें हमारी अपनी चीज है। सोमनायके जीगींदारके लिओ हिन्दू जो पैमा राक्षींसे देंगे, खुसीसे काम चलाया जायगा। पैमा नहीं मिलेगा, तो वह काम पदा रहेगा। मैं यह सुनकर राग हुआ।

# बुराओं के लिंभे पैसा न दिया जाय

हमारी बहतसी सिक्रा और हिन्द लड़िक्योंको पाकिस्तानमें भगाकर है गये हैं। शुन्हें वापस लाने ही कोशिश हो रही है। जिन्हें जबरन बिगादा गया है. मेरी नजरमे न अनुका धर्म बिगहा है, न कमें। धर्मपलटा तो जबरन हो ही नहीं सन्ता। मुप्तसे वहा गरा है कि अगर ओक ओफ हजार रुपया ओक ओक लड़कीके लिओ दिया जाय, तो अन्हे निकालना ज्यादा आसान होगा। में तो असा कभी नहीं शर सकता। अपनी लड़कीके लिओ में कमी अस तरह पैसा नहीं दूँगा। पैसा मींगनेवालेसे में कहेंगा — त भले मेरी लड़कीको मार ठाल। श्चसकी रक्षा भगवानको करनी है, तो करेगा। मगर मे तेरी दगावाजीके लिओ तुहाँ पैसा नहीं दूँगा। लड़कियोंको लानेके लिओ किराया वमैराना जो खर्च हो, वह तो हम करें. मगर गुण्डोंको क्मी पैसे न दें। हमारे यहाँ भी कुछ मुसलमान लडकियाँ रखी हुआ है। क्या हम यह कह सक्ते हैं कि अितने पैसे दो. तब लड़कियाँ मिलेंगी? दोनों तरफकी साकारोंका धर्म है कि लड़कियोंको हुँड निकाल और अन्हें छौटा दें। जो हुकूमत असा नहीं करती असे हुव मरना चाहिये। जो गुण्डे पैसा माँगते हैं, अन्हें सरकारको सजा देनी चाहिये और अनके पापके लिओ माफी माँगनी चाहिये। लड़कियोंको रखनेवाले शुन्हें लौटाकर सच्चे दिलसे तोवा करें, तभी वे छुद्ध हो सकते हैं।

# काटियाबाड शान्त है

काठियावाइके बारेमें जो कुछ मंने छुना था, वह आपको छुना दिया। आज सरदार आये थे। मेने छुनसे कहा, आपने वार्ते तो वडी-वहीं शें। आपने कहा था कि काठियावाइमें किसी मुसलमान बच्चेको भी कोओ छू नहीं सकता। मगर नहीं तो लूटना, आग लगाना, मारमाट, लडकियाँ छुडाना वगैरा चलता है। छुन्होंने कहा, 'जहाँ तक मं जानता हूँ, और मं सही जानता हूँ, यह सब खबरें दुरुस्त नहीं हैं। काठियावाडके हिन्दू विगड़े थे। वे कहाँ नहीं विगड़े थे छुछ छुट वगैरा भी हुआ। मगर छुसे दबा दिया गया है। मेरे भाषणके बाद तो नहीं छुछ भी नहीं हुआ। किसीका खून नहीं हुआ, किसीकी लडकी नहीं छुडाओ गभी। कायेमवालोंने अपनी जानको खतरेमें डालकर मुसलमानोंके जानमालकी रक्षा की है। जब तक में हुँ, काठियावाडमें गुण्डागिरी नहीं चल सकती।' मुझे यह सुनकर छुती हुआ।

७९

56-33-180

# दिल्लीमें शरावखोरी

मंने कल आपसे कहा था कि कलका दिन सिक्खोंके लिमे बड़ा अवगर था। अगर कलसे झुन्होंने सचमुच नया जीवन छुरू कर दिया है और गुरू नानकके कहनेके अनुसार चलते हैं, तो जो वार्ते आज दिल्लीमें हो रही हैं, वे होनी नहीं चाहियें। मैंने आज अखवारमें देखा और सुन भी चुका था कि दिल्लीमें जारावखोरी वहुत वढ रही है। अगर नया पन्ना छुरू हुआ है, तो शराव तो पहलेसे भी कम खपनी चाहिये। शराव पीकर आदमी पागल बनता है, और झुसके पीछे पीछे अनेक दुराअयाँ आती हैं।

# मस्जिदाका नुकमान

रशी मस्जिदोंको यहाँ तुम्मान पहुँचाया गया है। कशी मस्जिदोंके मन्दिर बनाये गये हैं। मिन्द्रिटरीही नीकी गहै, तब बहाँमें लोग हट जाते हैं। मिन्द्रिटरी जाती हैं, तो फिर यापम आ जाते हैं। अगर लोगोंको मनमुन अमन नाहिये, तो खुन्हे अपने आप मूर्नियाँ झुठा देना है। खुन्हे पर्ना है कि मस्जिद तो मस्जिद ही रहे। अगर होग भटे बन जाते हैं, तो अितनी मिन्द्रिटरी और पुतिमदी जरूरन ही नहीं रहती।

# भगाओ हुओ लडकियाँ

हमारी बहुतवी लड़िक्यों पादिस्तानगाटे खुदा टे गये हैं। खुन्रें वापस लाना है, मगर पैमें देनर नहीं। दूमरी लड़िक्यों के हम अपनी मों-बहन समझना चाहिये। मगर मैंने चुना है कि पूर्व पंजाबमें मुमलमान-लड़िक्यों के बेहाल करते हैं। में आणा रराना हैं कि अममें प्रज्ञानिक्यों के बेहाल करते हैं। में आणा रराना हैं कि अममें प्रज्ञानिक्यों कि होगी। अन्मान अितना गिर मैं ममना है अगर कल्में सिक्नोंने नया पछा रोला है, तो अम किस्मकी चींने बन्द होनी चाहिये। यहाँ हम चुराओं नहीं करते, तो अमसे क्या मुआ, मेरा माओं गुनाह करे, तो में गुनाहगार हूँ असा में महस्म करता है। मनुस्के विन्दु अलग नहीं किये जा सम्ते। वे साथ रहते हैं, तो बड़े बड़े जहान अपनी छातीपर खुठा होते हैं, अलग रहते हैं, तो सूरा जाते हैं।

# कपट्टोल

अब कण्ट्रोलकी बात हैं। चीनीपरसे कण्ट्रोल श्रुठ गया है। नेरी श्रुम्मीद है कि कपहे सीर पुराम्परसे भी श्रुठ जायगा। तब हमारा धर्म क्या होगा? चीनीके बहे बहे कारखाने हैं। चीनीपरसे कण्ट्रोल श्रुठनेका यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि अन कारखानोंके मालिक जितने पैसे लोगोंसे छीन सक्ते हैं, छीन लें। हिन्दुस्तानके अधिकतर लोग ग्रुह खाते हैं। ग्रुह देहातोंमें बनता है। खानेमें स्वादिष्ट रहता है, मगर चायमें लोग ग्रुह नहीं डालते। अगर चीनीके दाम खूब बढ जायें, तो आम लोग चीनी नहीं सा सकेंगे। चीनीके कारखाने चन्द लखपतियोंके

हाथमें हैं । खुन्हें निश्चय करना चाहिये कि आज़ाद हिन्दुस्तानमें तो वे छुद्ध कौदी ही कमायेंगे । व्यापारमें जितनी सबाँघ हैं, खुसे दूर करेंगे । मानो कि चीनीका दाम अकदम वह जाता है । तो खुसका अर्थ यह होगा कि कल तक जो व्यापारी १०% नफा लेता था, वह आज ५०% लेने लगा है । मेरी समझमें तो ५% से ज्यादा नफा लेना ही नहीं चाहिये । कण्योल खुठनेसे चीनीके दाम वहनेका डर सिद्ध न हो, तो दूसरे अञ्चल अपने आप निजल जायेंगे । गन्ना किसान चीता है । खुसे तो पूरा टाम मिलना ही चाहिये । जिस कारणसे चीनीके दाम वहुत ज्यादा नहीं वह सकते । व्यापारी अपना हिसान साफ रखे । वह साफ बता है कि जितना किसानकी जेवमें गया । खुसकी जेवमें ५% से अधिक नहीं गया । चीनीके कारखानांके मालिकोंके वाद छोटे व्यापारी रहते हैं । वे अगर वेहद दाम वहा दें, तो भी जनता मर जाती हैं। तो खुन्हें भी सीघा आना है ।

### शौककी चीजॉपर टैक्स लगाया जाय

भेक भाओ तीसरे दरजेका किराया वहानेकी बिकायत करते हैं।
वह लिखते हें कि अगर हुकूमतको ज्यादा पैसेकी जरूरत हो, तो असी
वीजोंपर टैक्स बढ़ाना चाहिये जिनकी जीवन-निर्वाहके लिओ जरूरत नहीं,
जैसे कि तम्बाकू वगैरा! आज हमारे हाथमें करोगों रुपये आ गये हैं।
असिलओ हम करोगों खर्च कर बालें, यह ठीक नहीं। हमें अक अक
कोंग्री फूँक-फूँककर खर्च करनी चाहिये और देखना चाहिये कि यह पैसा
हिन्दुस्तानकी झोंपडीमे जाता है या नहीं? सच्चे पंचायत-राजमें हम
लोगोंसे जा लेते हैं, खससे १० गुना खुन्हें वापस मिलना चाहिये !
देहातोंकी सफार्आ, तेहत, सब्कें बनाना वगैरापर पैसा सर्च होना है।
देहातों जब समझ लेंगे कि खुनका पैसा खुन्हींपर खर्च हो रहा है, तो
वे खशीसे टैक्स वेंगे।

#### होसगार्ह

मिलिटरीपर भी कमसे कम खर्च करना पढेगा । कलसे मिलिटरी पैसे टेनेवाली नहीं, लोगोंकी क्षपनी बनेगी । जो मिलिटरी अपने आप षनेगी, वह अपनी रक्षा करेगी, अपने पड़ोबीई। और अपने देशनरे रहा करेगी, और जिस ताह हिन्दुरगामणी भी रक्षा करेगी। अंग्रज चने गरे हैं, अंग्रिजियत नहीं गंभी। भुगे भी जाना है।

60

20-11-183

#### आसन लाजिये

प्रापंता-मार्मी एहिन्सी ठर्ट प्रत्यों रही है। मैंने हुन्दें अस्तयार विद्यापर बेठनेरी नहा। अिस बारेमें हम लोग लापवाह गृदेते हैं। यह अच्छा नहीं। हमें नाजुर नहीं बनना चाहिये, मगर साथ ही साथ दिना रार्ष्ण ठर्ट्या अमीनपर बैठनेरी भी जरूरत नहीं है। हमारे डेचरा पुराना तरीरा बढ़ या कि लोग हर उनद आमन टे ज़ले थे। आज हम हुने मूल गये हैं। मगर वह रिजाज अस्ता था। आज हम हुने मूल गये हैं। मगर वह रिजाज अस्ता था। आज ब्रम हुने मूल गये हैं। मगर वह रिजाज अस्ता था। आजन श्रुनी हो, सनका हो, चाहे पागरा, या और पुराना अस्तार ही हो। हुने सबको अपने माथ रेरूर आना अस्ता है। टॉक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ जमीन बहुन ठर्टा ठरे, वहाँ थेठना अच्छा नहीं। बहुत मोटे कपड़े पहने हों, तो अलग बान है। हमारी बहुने जो मामूर्जी माडी-सल्वार पहनती है, वह साफी नहीं।

# काठियावाडुसे तार

मेरे पास आज काठियावाइके थारेमें बहुतने तार आये हैं! काठियावाइमें जो घटनाजें घटी नहीं जाती हैं, शुनके बारेमें मैंने आपको खनाया था। पाकिस्तानके अस्त्रगरोंमें जो स्वरं आती है, शुन्तें हाँ हैं हजारों लोग पब्ते हैं। शुनकी हम अवगणना नहीं कर सन्ते। अगर खबरें अठी विद्ध होती हैं, तो स्रुठ लिखनेवालोंके लिखे समेदी बात हैं! नरदार्शने कहा, जैसी बनी बनाओं मातें लोगोंको छनाना अच्छा नहीं। मगर में समझता हैं कि मैंने जो किया, अच्छा ही किया। राजकोटसे अक तार आया है, जिसमें लिखा है कि "आप परेशान है कि

काठियानाडमें क्या हुआ।" में काठियानाडमें पैदा हुआ। १७ साल तक वहीं रहा । वाहर पढनेके लिओ नहीं गया - मेरे पिताने मुझे मेजा नहीं । अहमदाबादके आगे नहीं जा सका । काठियाबाहमें मे सवको पहचानता हूँ । यह काठियावाबी भाओ लिखते हैं कि वहाँके हिन्द विगड़े तो सही, कुछ मुसलमानोंको रंज पहुँचाया, कुछ मकान दाये-जलाये गये. मगर हमने अिस चीजको आगे बढने नहीं दिया । जो मुख्य कांग्रेसवाले थे. खनमे देवरभाशी भी हैं। वे मेहनत न करते. तो सब मुसलमानोंके मकान जला दिये जाते और झन्हें मारा भी जाता । मगर कार्यस्त्रालोंने बदा काम किया । श्रुन्होंने सुसलमानोंकी खातिर अपनी जानको खतरेमे ढाला। ढेवरमाभीपर हमला हुआ। वह वहाँके वहे वकील हैं। वह तो यस गये, मगर दूसरे लोगोंको चोट लगी । ठाकुर साहवने और पुलिसने भी अमन कायम करनेमे कांग्रेसका हाय वॅटाया । अससे मसलमान बच गये । हिन्दू महासमाने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघने मुसलमानोंको भगानेका निज्वय किया था। मगर वे कैसा कर नहीं पाये। वह दोस्त लिखते हैं "यहाँ तो हम वेफिकर हैं। दूसरी जगह क्या हुआ, श्रुसका पता निकालकर आपको तार देंगे।"

कुछ मुसलमानोंका भी तार है। वे अहसानमन्द है कि कांग्रेसने सुनकी और सुनकी जायदावकी रक्षा की। वम्बअसि कुछ मुसलमानोंका तार आया है। वे लिखते हैं कि काठियावाबमें बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है। वम्बअसि आनेवाले तारको कहाँ तक महत्त्व दिया जाय, मैं नहीं जानता। काठियावाबवाले मुझे बोखा नहीं दे सकते।

भावनगरके महाराजाका भी अेक तार है। भावनगरमें मै तीन चार माह रह चुका हूँ। कुआ बार गया हूँ। महाराजा मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। लिखते हैं कि आप वेफिकर रहिये। हम जाग्रत हैं। हिन्दू जनता जायत हैं। हम मुसलमानोंको कोओ नुकसान नहीं होने देंगे।

जूनागढसे मुसलमानोंका अेक तार है। वे कहते हैं कि आपको घोखा दिया जा रहा है। अेक कमीशन बैठाकर जाँच कीजिये कि हम सताये वाते हैं या नहीं। लेकिन लेसी हर बातके लिसे कमीशन बन नहीं सकता। काठियाबाबके लिसे तो मैं खुद ही कमीशन-जैसा हूँ। काठियारात में बाहे यह तर सहाय है। यह ति कर महत्ता है। वे मेरी सब बात माने या न माने, भाग मनते पात्र है। वितरी लोग भी मेरी बात लाने हैं। एटिये तिथे भी में त्यांकर मा है। मुद्दे लो कि लोभी बात लोग होत्र नहिं हुओं तो में बुके साहा दि हो। हिन्दू पर्मण बनाने ता लोग हा नहीं है। कि पुल्लामा बदला सुराशीय हो। असर एउ सुराओं हुआं है, ते हुएन में बनाओं। खो सुनारमारों से मान समें हो।

हिन्दू महानभा और क्षार० क्षेत्र० केन्छ० में अपील

हिन् महानभा और राष्ट्रंथ स्वयोगरूनं, दोनों द्विन स्वयोदे हैं। श्चनमें राफी परेन्टिने होग भी हैं। वे हुन्हें अटबमें रहूँग कि निर्माण सनास्त्र में नहीं बचारा जा सन्ता। अन्य वे पुत्र स्वते हैं, के भिल्लाम सन दिन्दु और निस्तोदे आना है। भिक्षी रागमें पारिस्तिने जो तुगाओं होती हैं, शुन्दी जिम्मेदारी सब सुनण्यानेपर पड़ती हैं। जो नेपाह है, जिन्होंने स्वितों सताया नहीं, शुन्हें अपने नाशियेके सुनाह्यर पहचालाए दला है।

# मन्जिद्दोंमें मृनिया

सरदार पटेल ढाओं तुओं ना जिन्हें निधी नरहना भी उक्सन पहुँचा है, असी मस्जिटोंकी हिफाजत कर रहे हैं। उसी मस्जिटोंकी निकारत कर सुन्तें पर्यास्त्री होती हैं। लोहेंसी, नोने-चाँबीकी या मिटीकी होती हैं। नगर जब तज खुक्की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वह पूजाके लावक नहीं होती। पान हाधोंने नूर्तिकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये और पाक हाधोंने खुमकी पूजा होनी चाहिये लिंके प्रतिक्र पास केट मस्विक्ष प्राण-प्रतिष्ठा होनी चाहिये। युजाके लावक नहीं। यूजाके लिंके खुमकी प्राण-प्रतिष्ठा होनी चाहिये। खुमहें हक्ष्में टैठना चाहिये। ईने उहीं-वहीं मूर्ति रखना धर्मका अपमान करना है। खुमसे मूर्ति भी विगक्षी हैं और नस्विद भी। मस्विद्धों स्थाके लिंके पुलिसना पहरा क्यों होना चाहिये? सरदारनो पुलिसना पहरा क्यों रखना परे? हम खुम्हें कहें नहीं व

कि हम अपनी मूर्तियाँ छद छठा लेंगे, मस्जिदोंकी मरम्मत कर देंगे। सर्रकारको यह सब करना पढ़े, यह हमारे लिओ गर्मकी वात है। हम हिन्दू मूर्तिपूजक होकर अपनी मूर्तियोका अपमान करते हैं और अपना धर्म विगाबते हैं। सिक्ख मृर्तिपूजक नहीं। वे गुरु प्रन्थसाहवकी पूजा करते हैं। प्रन्थसाहवको किसी मस्जिदमें रखा हो भैसा मैंने सुना नद्धी। अगर भैसा निया है, तो प्रन्थसाहवका अपमान किया है। गुरुप्रनथ गुरहारेमें ही रखे जा सकते हैं। मैं तो वहाँ खादी विद्यां । दूसरे लोग रेगम वौरा विद्यां हैं। रुगम भी विद्याना हो, तो हाथका ही वना रेगम विद्यां । फूल चढावें। पूजा करनेवाला पाक आदमी हो, तब मच्ची पूजा होती है।

ञेक मुमलमान मेरे पाम परेशान होकर आया । वह ञेक आधा जला कुरान शरीफ अदवसे कपड़ेमें लपेटकर लाया । खोलकर मुझे दिखाया और चला गया । खुसकी आँखोंमें पानी या, पर शुँदसे वह कुछ बोला नहीं । जिसने कुरान शरीफका अपमान करनेकी कोशिश की, खुसने अपने धर्मका अपमान किया । शुसके सामने मुसलमान मारपीट करके कहीं कुरान शरीफ रजना चाहूँ, तो वे कुरान शरीफका अपमान करेंगे ।

सिक्च अगर गुरु नानकके दिनसे सचमुच साफ हो गये, तो हिन्दू अपने आप साफ हो जायेंगे। हम विगब्दो ही न जायें, हिन्दू धर्मको धूलमे न मिलावें। अपने धर्मको और टेशको हम आज मिट्यामेट कर रहे हैं। अधिर हमें अससे बचा ले!

# 'अगर 'का अिस्तेमाल क्यों करते हैं ?

प्रजी मित्र नाराज होते हैं कि नै "अगर यह मही है तो" क्हरर क्यों कोभी निवेदन रस्ता हैं। सुझे पहुछे तय रर हेना चाहिये कि बात सही है या नहीं । मैं मानता है कि क्य क्य मैंने "अगर" अस्तेमाल किया है, मैंने कुछ गेंपाया नहीं। जो जान अस समय मेरे हायमें या, खरे फायटा ही हुआ है। जिस वस्तकी चर्चा वाठियावाइके बारेंमें हैं । मित्र लोग रहते हैं कि मैंने साठियाबाहके बारेंमे सुमलमानीपर ज्यादतियोंके झूठे वयानको मनाहरी दी है। अधिकता अलजान सरासर झुठे थे । जो थोड़ी यहत गड़बड़ हुआ भी, खुसे फीरन द्वावृम लाग गया । लेकिन नेरे "अगर 'के नाय झन अलजानोंका जिक्र करनेते सनाओको कोओ तुरमान नहीं पहुँचा । काठियानाइके सत्ताधीश और कांग्रेस जिस हद तक मचाअीपर खंडे रहे हैं, खुतना ही अुन्हें फायदा हुआ है । मगर मित्र लोग कहते हैं. अिसमें फोओ शक नहीं कि सचाओ अधिसमें जाहिर होकर रहती है, मगर ख़ससे पहले कुनमान तो हो ही नाता है। जिन्हें सच-सुठनी कुछ पदी नहीं, अंसे वेआंमान लोग "अगर "को तो छोड़ देते हें और मेरे क्थनको अपनी बात स्टि करनेके छित्रे पेश करते हैं। जिस तरह झठको फैलाया जाता है। न अिम तरहकी चालवाजीसे आगाह हूँ । जब जब अिम तरहकी चालाकी खेलनेकी कोशिंग की गर्भी है, वह निष्पल हुआ है। और असा करनेवाले वेआमान लोग जनतामें झूठे सावित हुओ हैं। में "अगर" कहरर जिन मिलजामोंना जिम्म नरता हूँ, शुनसे क्लिसोको धररानैकी जरूरत नहीं । शर्त सिर्फ यह है कि जिनमर अिलजान लगाया जाता है, वे सचमुच भिलजानसे सर्वथा मुक्त हो ।

अससे कुळटी स्थितिका विचार कीजिये। काठियावाइकी ही मिसाल लीजिये। अगर पाकिस्तानके बढ़े बढ़े अखबारों में लिखे अिलजामों की तरफ मैं घ्यान न देता — खासकर जब पाकिस्तानके प्रधान मंत्रीं भी कहा कि अिलजाम मूलमें सही हैं — तो मुसलमान तो खुन अिलजामों को वैदवाक्य ही माननेवाले थे। मगर अब भले मुसलमानों के मनमें खुनकी सचाअीके बारेमें शक है।

#### सच्चे वनिये

मै चाहता हूँ कि अस घटना परसे काठियावाबके और दूसरे मित्र यह पाठ सींखं कि हम अपने घरमें तो किसी तरहकी गढ़वड होने नहीं देंगे। टीकाका स्वागत करेंगे—चाहे वह कबबी टीका ही क्यों नहीं। अधिक सच्चे बनेंगे और जब कमी भूछ देखनेंमें आयेगी, असे युधारेंगे। हम यह सोचनेकी गळती न करें कि हम कभी भूछ कर ही नहीं मकते। कड़वीसे कड़वी टीका करनेवाळेके पास हमारे खिलाफ कोओ न कोओ सच्ची या काल्पनिक शिकायत रहती है। अगर हम असके साथ घीरज रखें, जब कभी मौका आवे असकी भूछ असे बतावें, और हमारी गळती हो तो असे सुधारें, तो हम टीका करनेवाळेको भी युधार सकते हैं। असा करनेसे हम कभी गस्ता नहीं भूळेंगे। असमें एक नहीं कि समता तो रखनी ही होगी। समझदारी और शनाख़की हमेशा जरूरत रहती है। जानवृक्षकर शरारतकी ही खातिर जो बयान दिये जाते हैं, अनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये। मै मानता हूँ कि जम्बे अभ्याससे मै शनाख़त (विवेक) करना योश-बहुत सीख गया हूँ।

आज हवा विगर्धी हुआ है। अेक दूसरेपर अिळजाम ही अिळजाम लगाये जाते हैं। अैसी हालतमें यह सोचना कि हम गलती कर ही नही सक्ते, मूर्खता होगी। हम अैसा दावा कर सकें, यह खुशकिस्मती आज कहाँ 2 अगर मेहनत करके हम झगड़ेको फैलनेसे रोक सकें, और फिर खुसे जड़मूलसे खुखाड़ फेंकें, तो यहुत हैं। अगर हम अपने दोष टेखने और सुननेके लिओ अपनी आँखें और कान खुले रखें, तभी हम अंगा कर सकेंगे । कुदरतने हमे असा बनाया है कि हम अपनी पीठ नहीं ेख सकते । श्रुसे तो दूसरे ही देख सकते हूं । जिमालिओ अकलमन्दी यही है कि जो दूसरे देख सकते हूं, श्रुमसे हम फायदा श्रुठावें । सन्द्रप्रकी खोज

कल प्रार्थनामें आते समय मुझे जुनागढसे जो लम्या तार मिला, असकी बात कल पूरी नहीं हो सकी । उल मैंने असपर मरसरी नजर ही बाली थी । आज असे ध्यानपर्वक पद गया हैं । तार मेजनेवाले वहते हैं कि जिन अिलजामोंका मने पहले दिन जिक्र किया था. वे सब मन्चे हैं। अगर यह सही है. तो काठियावाइके लिओ यहत युरी बात है। अगर जो अलजाम साथियोंने स्वीकार किये हैं और मैंने छापे हे. अनरो वढानेकी कोशिश की गओ है. तो तार मेजनेवालोंने पाकिस्तानको नक्सान पहेंचाया है। वे मुझे निमन्त्रण देते हैं कि में खुद वाठिणवाहमें जासें और अपने आप सब चीजोंकी तहकीकात करूँ। में समझता हूँ. वे जानते हैं कि मे आज असा नहीं कर सकता । वे अक तहकीकावी कमीणन माँगते हैं । मगर जिनसे पहले खन्हें केस तैयार करना चाहिये । मे मान हेता हैं कि झनका हेता जुनागढको या काठियाबाडको बदनाम करना नहीं है। वे सच निमालना चाहते हैं और अल्पमतके जान-माल व भिज्जतकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध चाहते हे । वे जानते हें और हरनेक आदमी जानता है कि अखवारी प्रचार. खास करके जब वह पूरा पूरा सच न हो, न तो जानकी रक्षा कर सकता है, न मालकी और न अज्जातकी । तीनोंकी रक्षा आज हो सकती है । इसके लिओ तार मेजनेवालोको सचाभीपर जायम रहना चाहिये और हिन्दू मित्रोंके पास जाना चाहिये। वे जानते है कि हिन्दुओं में खनके मित्र हैं। वे यह भी जानते है कि अगरचे मै काठियादाइसे बहुत दूर बैठा हूँ, नगर यहाँसे भी झनका काम कर रहा हैं। मैंने जानवृक्षकर यह बात छेड़ी और अिस वारेमें मै सब सच्ची खबरें अिकड़ी कर रहा हूं ! में सरटार पटेलसे मिला हूं । वे कहते हूं कि जहां तक खनके हाथकी बात है. वे कीमी झगड़ा नहीं होने देंगे और अहाँ कहीं कोओ सुस्लिम भाओ-महनोंसे बदतमीजी करेगा. झसे कड़ी सजा दी जायगी । काठियावाडके कार्यकर्ती, जिनके मनमे कोओ पक्षपात नहीं, सचाओको हूँढनेकी और काठियावाहके मुसलमानोंको जो तकलीफ पहुँची हो, खुसको दूर करनेकी पूरी कोजिश कर रहे हैं। खुन्हें मुसलमान खुतने ही प्यारे हैं, जितनी कि अपनी जान 1 क्या मुसलमान खुनकी महद करेंगे 2

62

7-97-180

#### पानीपतका दौरा

आज में पानीपत गया था। अिरादा था कि ४ वजे तक वापिस जा जार्स्रुगा, मगर काम अितना निकल आया कि आ नहीं सका। में क्यों पानीपत गया था १ क्षुम्मीद थी, और अभी तक वह क्षुम्मीद ह्टी नहीं है कि अगर हम मुसलमानोंको वहाँ रख सके, तो हमारे लिक्ने, हिन्दुस्तानके लिक्ने और पाकिस्तानके लिक्ने अच्छा होगा। दु खी अरणार्थी जब तक अपने अपने धरोंको नहीं लौटते, तब तक दु खी ही रहनेवाले हैं। मुसलमानोंका भी वही हाल है।

# दो मंत्री

अच्छा हुआ कि डॉ॰ गोपीचन्ट और सरदार चुवर्णिसंघ भी पानीपत आ गये। मुझे पता नहीं था कि वे आनेवाले हैं। मगर वे तो पूर्व पजावके है। हक्से वहाँ आ सकते है। देगवन्धु गुप्ताने कहला भेजा था कि वह वीमार हैं, नहीं आ सकेंगे। मगर आखिरमें वह भी आ गये। पानीपतमे खुनका घर है।

मैने मुसलमानोंसे अलगसे बार्त थी। टोर्नो मिनिस्टर हाजिर थे। मुसलमानोंने कहा — "जब आप पहली दफा आये थे, तब फिजा अच्छी थी। सो हमने कहा था कि हम यहीं रहेंगे। मगर वादमें फिजा बिगडी। आज यहाँ हमारी जान, माल या अिज्जत सुरक्षित नहीं।" मैने श्रुनसे कहा कि जिनके मनमें विश्वप्रेम भरा है, वे तो यहीं कहेंगे

कि हम यहाँ पड़े हैं। घर रहा तो क्या, और गया तो क्या? जान रही तो क्या. और गंभी तो क्या? मगर इम अपना मान नहीं जाने देंगे। जो लोग अपने मानके लिओ, अपनी अिज्जनके लिओ जान और माल देनेके लिओ तैयार रहते हैं, खनका मान कोओ हरण नहीं कर सकता। असके बाद द ली शरणार्थियोंसे भी मेंने बातें कीं। तीन बजे तक अनसे वातें हुआ। बादमें दु जी लीगोंसे हम मिले। वहीं तो ने शरणार्थी ही कहलाते हैं। करीब २० हजार लोग अिस्ट्रे हुझे थे। समामें मेंने कुछ सनाया। बादको डॉ॰ गोपीचन्द्र भी बोले। अनके बाद जब सरदार सबर्णिसेंघ खड़े हुओ. तो लोगोंने चीखना ग्रह कर दिया। वे चिल्ला चिल्लाकर कहते ये -- "मुमलमानोंको यहाँसे हटा दो। मसलमानोंको यहाँसे जाना ही चाहिये।" अिसपर गरणार्थियोंके प्रतिनिधि अन्दें शान्त करनेके लिओ झतरे । ओक माओने पत्रावीमें ओक मजन गाया । सत्र लोग चुप हो गये । झसके बाद झन्होंने लोगोंनो पंजाबीनें डाँटा । फिर सरदार सवर्णसिंघ खड़े हुओ झीर पंजावीन बोले । लोगोंके चिल्लानेका हेत सरदार साहबका अपमान करनेका नहीं था। वे यह कहना चाहते ये कि हनने आपना वहत चन लिया । अब आप हमारी वात सुनिये । नरदार साहवने पजामीमें कहा कि दो चीज हम जनर कर सकते हैं और करेंगे। हन बहशी नहीं हैं। पाकिस्तान जिन वारेमें इछ करे या न करे, मगर हमारे यहाँ जो मुसलमान लडकिनों मगाओं गओं हैं, सुन्हें नहीं भी हों वहाँसे लाना होगा और वापस लौटाना ही होगा । भिसी तरह जिन्हें जबरदस्ती लिक्स या हिन्दू वनाया गया है, शुन्हें वातानून भैसा नहीं सनझा जायगा । वे लोग मुसलमान होकर ही यहाँ रहेंगे । सरदार साहवने यह भी कहा कि हम मस्जिदोंकी रक्षा करेंगे। हुकुमत जान-मालकी जितनी रक्षा कर सक्ती है करेगी । नगर सब जोग खटमार करने लगें, तो हुकूमत क्या कर सकती है ? क्या सवको गोलीसे खुड़ा दे ? हुनारी आजारी छ्ली है। इस लोगोंको सनझावेंगे कि इनारी आवरू आपके हाथमें है। हुकूमत आपकी है, हमारी नहीं । आप छोगोंने हमें हुकूमतमें मेजा है । असिलिओ आप सब हमारी मदद करें ।

अिसमें काफी समय गया । हमारे लोग ग्रस्सा भी कर हेते हैं। कोर बादमें ठण्डे भी पड जाते हैं। मेने बहुतसी समाओं में असा देखा है। आजारीकी लडाअीके वक्त भी असा होता था।

#### शरणार्थियोंकी शिकायतें

यादमें श्रुन लोगोंके प्रतिनिधि आये। श्रुन्हें काफी शिकायत करनी थी। सो श्रुन्हें मेरे साथ मोटरमें लिया। मोटरमें मुझे आराम लेना था, लेकिन नहीं लिया। श्रुन्होंने प्रनाया कि सबके सब दु खी वहें रजमें हैं। इन्छ हेरे वगैरा लगे हें, मगर खराक जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं होती। पूर्व पंजाबके गवर्नर साहब आये थे। वह अस बारेमें देखमाल कर रहे हैं। दु खी लोगोंके लिओ जो कपड़े आते हैं, श्रुनमेंसे अच्छे कपड़े गायब हो जाते हैं। हमें फटे-पुराने मिलते हैं। जो चीज शरणार्थियोंके लिओ मेर्जा जाती है, वह श्रुन्हींको मिलनी चाहिये। कुछ दिन पहले हो आदमी मर गये थे। श्रुन्हें जलानेके लिओ दिनमर तलाश करनेपर मी लकड़ी नहीं मिली। श्रुन्हें आखिर दफनाना पड़ा। फिर कोओ मी चीज शरणार्थियोंमें बड़े माने जानेवालोंको मिल जाती है और गरीब वेचारे असेके की ही रह जाते हैं।

मेंने खुन्हें कहा कि आप अपनी सब शिकायतें लिखकर दें। अगर किसी अिलजामकी सचाअीके बारेमें आपको शक हो, तो खुसके सामने 'अगर' छगा दीजिये। आखिर सब व्यवस्था करनेवाले लोग तो सेवामाबी नहीं होते। अससे बढ़ी गडबढ़ी पैदा हो जाती है।

भेक छोटेसे लक्षकेने मेरे सामने आकर अपना स्वेटर निकाल दिया और वहीं वहीं खाँसें निकालकर मुझसे कहने लगा—'मेरे वापको मार हाला है। शुसे दिला दो।' में कैसे दिल दूँ? भेक दिन तो सबको जाना ही है न? में भी श्रुस लड़के जैसा छोटा रहता, तो मेरी भी वहीं हालत होती। शरणार्थियोंके प्रतिनिधिने कहा कि शरणार्थियोंमें कभी अच्छे लोग भी है। श्रुनके हाथमे सब अिन्तजाम दे दिया जाय। दी० सी० सिर्फ स्पूपरसे देखमाल करें। आज तो जो दूध बच्चोंके लिओ आता है, श्रुसे दुसरे पी जाते हैं। क्षमेटी वनी हुआ है, मगर श्रुसमें सब सेवामानी नहीं हैं। मैने श्रुन्हें कहा कि आप लोग शान्ति रखें।

रहनेके लिओ तम्बू वर्गरा कुछ भी मिल जायें और खानेन्त्रपदेनी व्यवस्था हो जाय, तो काफी है। आज चीथी चीज वहीं भी मिल नहीं सवती।

, यह सब मैंने आप के अिनिलें सुनाया कि आप यह जाने कि हिन्दमें आज कैसे कैसे बेसीमानीके खेल चल रहे हैं। आज यहाँ हमारी हुकूमत है , तो वह जो कहे, मो हमें करना चाहिये। जवाहरलालजीने किसी भाषणमें कहा है — मुझे प्राक्षिन मिनिस्टर क्यों कहते हैं १ मुझे तो पहले नम्प्रका सेवफ कहिये। अगर हिन्दुस्तानके सव हाकिम असे सेवक वन जायँ, तो खुसका नक्या ही पलट जाय। तब मौज-गौकका सवाल ही नहीं रहता। सारे सेवक हर समय लोगोंका ही खयाल करेंगे। तमी हमारे देगमें रामराज्य कायम हो सकता है खुर पूरी आजादी आ सकती है। आजकी आजादी तो मुझे जुमती है।

#### ८३

3-57-80

#### वादोंकी अहमियत

आज मेरे पास कुछ भाओ आ गये थे। वैसे तो क्वां लोग आते रहते हैं, नगर कुछ खास कहनेका रहता है, तब आपसे अमका जिक्क करता हूँ। अिन माओगोंने कहा कि हमारे प्रधानोंने अेक क्वल जो कहा था, शुसका वे आज भग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि शुन्होंने असा क्या किया? मैंने शुनसे कहा कि आपको जो बताना है, सो सुझे बताओथे। मैं हुकूमत नहीं हूँ, मगर जिन छोगोंके हाथमें हुकूमत हैं, शुनसे कह सकता हूँ। असे अलजामोंकी जब सावधानीसे जाँच की जाती हैं, तो वे अक्सर गैरसमझसे पैदा सुझे सावित होते हैं। लोगोंको असा क्यों लगता है कि मित्रयोंने कही अेक बात थी और वे करते दूसरी बात हैं थे मुझपर मी यह बीती है। मैंने जानवृक्षकर कमी किसीको धोखा नहीं दिया। मगर

िस जगतमें बहुतसी हु.खकी चीजें गैरसमझमेंचे निकलती हैं। मैने क्षेक बात क्ही, मगर सुननेवालेपर सुसका असर दूसरा हुआ और गैरसमझ पैदा हुआ। हमें अक बचन भी बेकार नहीं कहना चाहिये। दिलकी बात जवानपर आवे, जबानकी कर्ममें सुतरे। तमी हम क्षेत्रचनी वन सन्ते हैं।

आज हमारे हाथमें राजकी बागडोर है, करोड़ों रुपये हमारे हाथमें आ गये हैं। हम बहुत सावधान व्र्ने। नम्रता और विवेदने काम हैं, अहडतासे नहीं। किसीको असा कहनेका मौका न मिले कि जब हुकूमत लेनी थी, तब तो अक बात करते थे, अब दूसरी करते हैं। अपने बचनकी हमें क्टर करनी चाहिये। चार ब्र्जे आनेका कहा और गामतक पहुंचे ही नहीं। यह बचनभग हुआ। बचनपर कायम रहनेकी बात खासकर हुकूमतके लिओ ही नहीं, बल्कि सबके लिओ है। जो हम कर नहीं सकते, असे कहे नहीं और किसी बातको बढाकर न कहें।

#### सिंधके हरिजन

मिंघसे अक डॉक्टर भाजी लिखते हैं " यहाँ हरिजन बेहाल हो रहे हूँ । अगर यहाँ अकेले हरिजन ही रह जायें और दूसरे लोग चल जायें, तो हरिजनोंको या तो मरना है, या गुलामीकी जिन्दगी वसर करना और आखिरमें मुसलमान होना है । यहाँकी हुकूमत यहुतती वातें ऋती है, मगर क्षुनके मातहत लोग खुनपर अगल नहीं करते ।" यह यहुत दुरी वात है । मगर हिन्दुस्तानमें भी तो आज असा यन गया है । सरदार और जवाहरलालजी कहतें हैं कि सब मुसलमानोंकी हिफाजत करना है, तािक किसीको बरके मारे भागना न पड़े । मगर लोग नहीं मानते । कल ही मेने आपको पानीपतकी वात सुनाओ । हमारे यहाँ जब असा चलता है, तो पाकिस्तानको में क्या कहूँ कहते हैं, हरिजन वहाँसे आना चाहते हैं, मगर खुन्हें माने नहीं देते । जो लोग पाखाना वगैरा साफ नहीं करते थे, खुन्हें मी यह काम करना पढ़ता है । आज तो मगी चाहे, तो वैरिस्टर वन सकता है । हमें मगी चाहिये अमलिओ कुसे भगीका काम करना ही पड़ेगा, यह दुरी वात है । जगजीवनरामजीने कहा है कि हरिजनोंको पाकिस्तानसे आ जाना चाहिये । जो आना चाहते

हैं, बुन्हें पाकिस्तान सरकारको आने देना चाहिये नहीं तो झुन्हें वहीं आजारीकी जिन्दगी बसर करने देना चाहिये । वह असा कोओ काम न करे, जिनसे हिन्दू और सिक्खोंके दिलोंपर हमेशाकी चोट रह जाय । मजबूर करके किसीका धर्मपलटा नहीं करवाना चाहिये और न किसीकी लड़कीने भगाना चाहिये । सरदार सुवर्णनियने कहा कि हम कैसी चीजोंको बरदारत नहीं करेंगे । जो लोग अमा कहते हैं कि हमने अपने आप धर्मपलटा किया है, वह भी आज मानने-जैसा नहीं हैं ।

फिर काठियाबाडके बारेमें

नाठियावाब्से दो क्सिनकी बात आती हैं। अेक तरफ्से क्र्रेते हैं कि यहाँ जुछ खास बनाव बना ही नहीं। जो कुछ हुआ, अर्जनं कामेसवालोंना कुछ मी हिस्सा नहीं था। यह राष्ट्रीय स्वयंवेवक-प्रा और हिन्दू महासमावालोंका नाम था। आज आर० अेस० अेस० और हिन्दू महासमावालोंका नाम था। आज आर० अेस० अेस० और हिन्दू महासमावालोंका नाम था। आज आर० अेस० अेस० और हिन्दू महासमावालोंका नाम था। आज आर० अेस० अेस० और हिन्दू महासमावालोंका नाम था। अज आर० अेस० अेस० और हिन्दू महासमावालोंका नाम था। अज अस०मानोंके ताम आते हैं कि मुझे काठियावाबके वारेमें पहले जो खनर मिर्जा थी, वह सच्ची थी। मैं तो कर्कूमा कि अगर हिन्दुओंसे गफलत हो गओं है, तो वे कह दें कि हमसे ज्यादवी हो गओं। असमें छिपाना क्या था? मुसलनानोंसे अगर अतिवायोक्ति हो गओं है और जाठियावाब वर्षस्ती धर्मपलटा करवाना, लड़कियाँ खुडाना वर्गरा कुछ बना ही नहीं, तो मुसलनानोंको अितनी दुक्स्ती करनी चाहिये। अगर हिन्दू महाममाने और आर० अंम० अेस० ने सचमुच कुछ किया ही नहीं, तो खुन्हें मैं घन्यवाद हूँगा। आज तो में जानता ही नहीं कि सच वात क्या है। मच निज्ञलनेकी केषिश कर रहा हूँ।

दक्षिण अफीकाके हिन्दुस्तानी

दक्षिण अभीकांके बारेमें विजयलक्ष्मी पण्डितने कहा हैं 'यू॰ अन॰ ओ॰ में हमारी हार तो हुआं। जीतके लिओ जो दोग्तिहाली मत मिलने चाहिचें, सो नहीं मिले। मगर काफी लोग हमारे साथ थे। बहुमत हमारी तरफ था। अगर सच हमारी तरफ है, तो हमारी जीत ही है। इक्षिण अमीकांके हिन्दुस्तानी निरास न हों।" मगर विजयलक्ष्मी पण्डित जो नहीं कह पार्थी, वह मै आपको सुना हूँ। अन्यायसे लहनेका सुवर्ण खुपाय मैंने दक्षिण अफ्रीकामें ही हूँ या। मान लीजिये कि हम यू॰ क्षेन॰ ओ॰ में जीत जाते और जनरल स्मर्स दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंकी सारी मॉगें मंजूर कर लेते, लेकिन वहाँ रहनेवाले गोरे नहीं मानते, तो हम क्या कर सकते थे थ आजकल हमारे ही देशमें अधी बातें हो रही हैं। पाकिस्तानसे हिन्दुओंको और हिन्दुस्तानसे मुसलमानोंको भगाया जा रहा है। वन्न्में अभी भी यहुतसे हिन्दू और सिक्स हैं। दूसरी जगहोंपर भी अधोई-बहुत पहें हैं। वे वहाँ वाहर नहीं निकल सकते। निकलें, तो मरना होगा, मीतर रहें, तो खाना नहीं मिलता। मैंने यहाँके मुसलमानोंसे कहा कि सच्ची हार आप खुद ही खा सकते हैं। दूसरा कोओ आपको नहीं खिला सकता। आप साफ कह दें कि हम तो यहीं रहेंगे। यहाँ पैदा हुके, यहीं वहे हुके, यहाँ रहेंगे — और अज्जतके साथ रहेंगे। यह चीज सवपर लागू होती है।

दक्षिण अफ्रीका हिन्श्योंका मुल्क है। वहाँ वाहरसे गये हुअ वोअर लोगोको यहाँसे गये हुओ हिन्दुस्तानियोंसे ज्यादा हक नहीं हैं। मगर यूरोपियनोंने हिन्श्योंको दवा दिया और दक्षिण अफ्रीकामें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंसे खुनके बुनियासी हक छुडा लिये। हिन्दुस्तानका मामला यू० अन० ओ० के सामने रखना बिलक्कल ठीक है। मगर यदि यू० अन० ओ० दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंको अिन्साफ नहीं देता या नहीं दे सकता, तो क्या खुन्हें अपने हकोंके लिओ लडना नहीं चाहिये मिरा रायमें खुन्हें लडना चाहिये मगर हिथारोंके ओरसे नहीं। सच्चा और अकमात्र हथियार सलाप्रह या आत्मवलका है। आत्मा अमर है। शरीर नाशवान है।

अगर दक्षिण , अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंमें हिम्मत और अपनी अज्जितका खयाल है, तो वे आत्मयलके सहारे अपने बुनियादी हकोंके लिओ लड़ेंगे।

# विदेशों में प्रचार क्यों?

काठियावाबकी यात मैंने करु भी की थी। आज मेरे पास गामळदास गायीका तार आया है। करु श्री ढेवरमाओका तार आया था। दोनों कहते हैं कि मेरे पास वहुत अतिश्रयोक्ति भरी खबरें आओ है। वहाँ औरतें शुकाओं ही नहीं गर्थी। और जहीं तक वे जानते हैं, अेक भी खन वहाँ नहीं हुआ। सरदार पटेलके जानेके बाद तो कुछ मी नहीं हुआ। असके पहले थोबी खूटपाट और दंगा हुआ था। श्रीमळदासको मेरे कहनेकी चोट लगी। लगनी ही चाहिये थी। वह खुद बम्बओसे काठियावाक चले गये हैं। वहाँ और तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर देंगे।

अघर अमेरिका, औरान और लन्दनसे मेरे पास तार आते रहे हैं, जिनमें लिखा था कि काठियाबाडमे सुसलमानोंपर वडा अत्याचार किया गया है। अस तरहका प्रचार करना सच्चे लोगोंका काम नहीं। अस बारेमें औरानका हिन्दुस्तानके साथ क्या ताल्डक 2

शामळदान गांधी कहते हैं, 'मेरे पास हिन्दू-मुसलमानका मेद नहीं।' तो जो मुसलमान भाओ मुझे लिखते हैं श्रुनना में पूरा पूरा साथ देना चाहता हूँ। मगर क्षते यह है कि वे सचाओकी राहपर हों। वे आंतिशयोक्तिमरी खबरें विदेशोंमें मेर्जें, सारी दुनियामें शोर मचावें, यह मुझे द्वरा लगता है। हिन्दुस्तानमेसे भी मेरे पास तार आंते हैं। श्रुन्हें तो ने वरदाइत कर लेता हूँ। लेकिन जब विदेशोंसे तार आते हैं, तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत हुआ। श्रुससे मुझे चोट लगती है।

# अच्छी सवर

होशगाबादसे क्षेत्र सुसलमान भाकीका खत आया है। सुन्होंने छिला है कि वहाँ गुरु नानक्के जन्म-दिनपर सिक्जोंने सुसलमानोंको बुलाया और क्षुनसे कहा कि आप हमारे भाओ हैं। आपसे हमारा कोओ क्षगढ़ा नहीं है। मुसे यह जानकर ख़क्षी हुओ। होशंगाबाद वही जगह है, जहाँ स्टेशनपर अेक घटना हो गओ थी। होशंगाबादमें गुरु नानकके जन्मटिनपर सिक्खोंने जैसा किया, वैसा सब जगह लोग करें, तो आज हमपर जो काला धट्या लग गया है, खुसे हम घो सकेंगे।

#### साम्प्रदायिक न्यापारी मण्डल

व्यापारी मण्डलवाली बात आगे वल रही है। मैंने अिशारा तो किया था कि मारवाड़ी और यूरोपियन व्यापारी मण्डल रहें, तो मुसलमान चेम्बर क्यों न रहें ! अेक मारवाड़ी माअनि मुझे लिखा है कि हम हैं तो मारवाड़ी, मगर हमारे चेम्बरमें दूसरे भी आ सकते हैं। मैंने अनसे पूछा है कि आपके चेम्बरमें गैरमारवाड़ी कितने हैं बीर हिन्दू कितने हैं अनका खत अप्रेगीमें है। मुझे यह बुरा लगता है। शुनकी रिपोर्ट भी अप्रेजीमें है। क्या में अप्रेजी ज्यादा जानता हूँ ! मेरा दावा है कि जितनी में अपनी जवान जानता हूँ, खतनी अप्रेजी कमी नहीं जान सकता। मौंका दूध पीनेके समयसे जो जवान सीखी, शुससे ज्यादा अप्रेजी — जिसे १२ बरसकी शुमरसे सीखना छुर किया — मुझे कैसे आ सकती है ! ओक हिन्दुस्तानीके नाते जब कोओ मेरे वारेमें यह सोचता है कि मैं अपनी जवानसे अप्रेजी ज्यादा जानता हैं, तो मुझे शरम माह्म होती है।

हम अपने आपको घोखा न दें, तो यूरोपियन घेम्यरवाले मी लैसा टावा कर सकते हैं कि हमारे चेम्वरमें सब लोग आ सकते हैं। मगर अससे काम नहीं चलता। अगर सब कोओ आ सकते हैं, तो अलग अलग चेम्यर रखनेकी जरूरत क्या ? यूरोपियनोंसे मेरा कहना है कि वे हिन्दुस्तानी वनकर रहें। अगर वे हिन्दुस्तानी वनकर रहें और हिन्दुस्तानके मलेके लिओ काम करें, तो हम खुनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे बड़े होशियार व्यापारी हैं। खुन्होंने अपना सारा व्यापार वन्दुकके जोरसे नहीं, धल्क बुद्धिकी शक्तिसे बढाया है।

#### वर्माके प्रधान मंत्री

यमिक प्रधान मंत्री मुझसे मिलने आ गये थे। वह बढ़े नम और सज्जन है। झुनसे मेंने कहा, आप हमारे यहाँ आये, यह अच्छी बात है । हमारा मुल्क बड़ा है, इसारी मध्यता प्राचीन है । मगर आज हम जो कर रहे है, ख़समें आपके सीखने जैसा कुछ नहीं है। इमारे देशमें गुरु नानक हुने । खुन्होंने विताया कि सब दोस्त मनकर रहें । सिक्ख मुसलमानोंको भी भपना दोस्त बनावें और हिन्दओंको भी । हिन्दओं और सिक्चोंमें तो फर्क ही क्या है ? आज ही मास्टर तारासिंघका बयान निकला है । खन्होंने कहा है, जैसे नाखनसे मास अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिन्दू और सिक्स अलग नहीं किये जा सकते । गुरु नानक सुद कौन थे ? हिन्द ही थे न ? ग्रह-प्रन्यसाहव वेद, पुराण वगैराके खुपदेशोंसे भरा पड़ा है। बार्ते तो करानमें भी वही है। हिन्द धर्मके 'वेदके पेट'में सब धर्मोका सार भरा हुआ है। वर्ना कहना पहेगा कि हिन्दू धर्म अक है. सिक्त धर्म दूसरा, जैन धर्म तीसरा और वौद्ध धर्म चौथा । नामसे सब धर्म अलग अलग हैं. मगर सबकी जड़ अेक है । हिन्द धर्म अेक महासागर है। जैसे सागरमें सब नदियों मिल जाती हैं, वैसे हिन्दू धर्मनें सब धर्म समाविष्ट हो जाते हैं । लेकिन आज हिन्द्रस्तान और हिन्दू अपनी विरासतको भूल गये माछम होते हैं। में नहीं चाहता कि दर्मावाले हिन्दस्तानसे माओ-मार्भाका गला काटना सीचें । साज हम अपनी सम्यताको नीचे पिरा रहे हैं । लेकिन बर्माबालोंको हमारे जिस काले वर्तमानको . भूल जाना चाहिये । अन्हें यही याद रखना चाहिये कि हिन्दुस्तानकी ४० करोड़ प्रजाने विना खन वहाये आजादी हातिल की है। हो सकता है कि अप्रेज धके हुओ थे। मगर अन्होंने वहा है कि 'हिन्दुस्तानियोंकी लड़ाओं अनोखी थी । खुन्होंने हमसे दुरमनी नहीं की । वन्द्रकता सामना वन्द्रकसे नहीं किया । अन्होंने हमें ताराज नहीं क्या । भैसे लोगोंपर क्या हम हमेशा मार्शल लॉ चलाते रहें ? यह नहीं हो सकता।' सो वे हिन्द्रस्तान छोडकर चले गये। हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नहीं अठाया । अहिंसा कमजोरींका

हिथियार नहीं । वह वहादुरोंका हिथियार हैं । वहादुरोंके हाथमें ही वह सुगोभित रह संकता हैं । तो आप इसारे जंगलीपनकी नकल न करें । हमारी ख्वियोंका ही अनुकरण करें । आपका वर्म भी आपने हमसे लिया है । हिन्दुस्तान आचाद हुआ, तो वर्मा और लंका भी आचाद हुओ । जो हिन्दुस्तान विना तलवार अठाये आचाद हुआ, असमें अितनी ताक्त होनी चाहिये कि विना तलवारके वह असको कायम भी रख सके । यह मैं अिसके यावजूद कह रहा हूँ कि हिन्दुस्तानके पास सामान्य फीज है, हवाओ फीज है, जलसेना वन रही है । और यह सव वढाओ जा रही है । मुझे विश्वास है कि अगर हिन्दुस्तानने अपनी अहिंसक शक्ति नहीं वढाओ, तो न तो असने अपने लिओ कुछ पाया और न दुनियाके लिओ । हिन्दुस्तानका फीजीकरण होगा, तो वह वरवाद होगा और दुनिया भी वरवाद होगी ।

64

4-35-180

## मुसलमानीका लौटना

मुझे प्रार्थनामें आते समय जो छम्ने खत दिये जाते हैं, अन्हें में झसी समय पढकर जवाव नहीं दे सकता । जवाब देने जैसा हो, तो वह दूसरे दिन ही दिया जा सकता है । अभी अनेक भाजीने खत दिया । झसे मैंने खूपर सूपरसे देखा है । वह लिखते हैं कि 'आपने लियाकत साहबके साथ यात की, असपर भाषण भी दे डाला, मगर काठियावाबमें तो कुछ हुआ ही नहीं ।'

काठियावाब्में कुळ हुआ ही नहीं, यह वात गलत है । मगर पाकिस्तानके अखवारोंमें जो छपा, वह गलत और मयानक था। अनमें अिलजाम यह था कि सरदारने वहाँके लोगोंको मब्बाया। मगर सरदारके वहाँ जानेके वाद कुछ हुआ ही नहीं। जिन मुसलमानोंने मुझे पहले तार दिया था, अन्हींका आज तार आया है कि हमने जो तार मेना था, झुसमें श्रातिशयोक्ति थी और पाकिस्तानके अराबारोंमें जो छपा था, वह गळत था। यहाँ सब मुसलमान दहगतमें रहते हैं, यह बात मी गळत थी।

मसलमानोंने माना या कि पाकिस्तान बननेके बाद जो मनमें आवेगा. करेंगे । मगर वह हो सकता है, तो सिर्फ पाकिस्तानमें ही । हिन्दस्तानके मुसलमान तो अक तरहसे गिरे पड़े हैं। गिरे हुओको लात क्या मारना <sup>2</sup> हिन्दस्तानमें सुसलमान समुद्रमें बहे बुँदके समान हैं। अिसी तरह पाकिस्तानमें थोडेसे हिन्दू और सिक्ख है। शुन्हें वहाँसे भगा दिया गया । वे हट गये. हालाँ कि हटना नहीं चाहते थे । आज भी अन सिक्बोंका खत था कि इस तो वहीं जाना चाहते हैं । लायलपुरकी नहरके किनारे हजारों अकद जमीनका वगीचा में छोडकर आधुँ . तो मेरे मनमें भी होगा कि अपनी जमीनका कब्बा हैं। सो हिन्दुओं और सिक्खोंको गुस्मा आया कि हम तो बेहाल पडे हैं और यहाँ मसलमान खुशहाल है। खन्डोंने मुसलमानोंको मारना और भगाना शुरू किया। मेगर युराशीकी नक्ल करना हैवानियत है। मै फिर मुसलमान भाक्षियोंसे कहूँगा कि वे अपनी तक्लीफको दुगुना, डेढगुना करके न यतावें । दुनियामें टिंडोरा पीटनेसे क्या फायदा <sup>2</sup> दुनिया क्या करनेवाली है <sup>2</sup> वह काठियावादके मुसलमानोंको बचा नहीं सकती । बहुत करे, तो आखिएमें सजा है । जिस डोमिनियनने दोप किया है. खसकी आजादी छीन है। मगर जो मर गये हैं. वे वापस आनेवाले नहीं हैं । हम हमेशा बरासीको घटावें और मलाओको बढावे. तभी काम कर सकते हैं।

६ से १३ तारीख तक में मुलाकात देना नहीं चाहता हूँ। असिसे कोसी यह न समझे कि मैं वीमार हूँ, या मुद्दे शौकके लिओ समय चाहिये। अस हफ्तेमें तालीमी सघ, क्स्त्र्ला-ट्रस्ट, चरखा-चंघ, और प्रामोशोग-चंघकी समा है। मैं तो सेवाप्राम जा नहीं सकता, सो समा यहाँ होगी। शुन्हें वक्त तो देना ही चाहिये। यहाँका काम भी क्रना ही है। मगर बहुतसे लोग मुझे देखनेके लिओ आते हैं। मैं जानवर जैसा वन गया हूँ। सो अतने दिनोंके लिओ यह वन्द करना चाहता हूँ।

# कण्ट्रोल

भाजकल बात चल रही है कि कपढ़ेका और खराकका अक्रश छूट .जानेवाला है । सब कहते हैं, अच्छा है; जल्दी छुटे । मगर छुटनेपर हमारा फर्च क्या होगा ? व्यापारियोंका फर्च क्या होगा ? अकुश छुटनेपर सब फुछ खनके हाथोंमें रहेगा । तो क्या वे लोगोंको छटना ग्रह कर देंगे 2 अगर अकुश खूटता है, तो खुसमें मेरा भी हाय है। मैंने अितना प्रचार किया है । मगर में भितना भी कहूँ कि हुकूमतको जो चीज नहीं जैंचती, हासे हुकूमत कर नहीं सकतीं। में चाहता नहीं कि वह असा करे। में तो तर्क कर छेता हैं कि आज अगर १० मन अज है, तो अकुश अठनेपर २० मन हो जायगा । जिसे लोग दवाकर बैठ गये हैं. वह सब बाहर आ जायगा । आज किसानोंको परे दाम नहीं मिलते हैं. अिसलिओ वे अञ नहीं निकालते । सरकार जवरदस्तीसे निकाल सकती है, निकाल रही है । व्यापारी लोग पुरानी हुकूमतर्मे मनमाने दाम लेते थे । लोगोंको खटते थे । अब अन्हें ओक कौड़ी भी जिस तरह केना पाप समझना चाहिये । मझे आशा है कि किसान अन्न बाहर निकालेंगे और व्यापारी ञद कौंदी कमायेंगे । तब सबको खाना-कपडा मिल जायगा । अगर कुछ कमी रहेगी, तो लोग अपने आप कम हिस्सा लेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि अकुश अठनेसे लोग भूखों मरने लगें । अगर लोग अपना फर्च नहीं समझते. खुद अपनेपर अक्रग नहीं लगाते. तो हमारी हक्रमतको हट जाना होगा । न्यापारी अगर अपना ही पैट भरें, दूसरोंको मरने दें, तब हमारी हुकूमत रहकर क्या करे ? क्या वह नफाखोरोंको गोलीसे खड़ा दे ? असी ताक्त हमारे पास है नहीं। हमारी ३०-४० सालकी तालीम जिससे खलटी रही है। गोली चलाकर राज्य चल नहीं सकता। वह राज्य खोनेका रास्ता है। आशा तो यह है कि अंक्रश खठानेपर लोग साफ दिलसे हुकुमतकी सेवा करेंगे । हुकूमत सब अछ खद ही करना चाहे. तो वह कर नहीं सकती । वह पंचायत-राज न होगा. रामराज्य नहीं होगा । लोग खुद अपनेपर अकुश रखें. ताकि हकुमत और सिविल सर्विसवाले कहें कि अक्रम क्षठाया. तो अच्छा ही हुआ । आज तो सिविल सर्विमवाले कहते हैं कि गाधी क्या समझे ?

अजुन खुठनेते धीमते जिन्नी यर जायेगी हि लोगोरो भूने कीर ती रहना होगा । में जैना बेरहरू नहीं । में किहन नहीं मने कहा गया हुत्नत मैंने नहीं बताओं, मगर लागों-तरों है लोगों हो परचारण हूँ । खुनमरेते में यह सहना है कि क्या होना जाहिये । कर्यों अपने अगर हालायां हा गया ।

रपदेश रुखोन निरातना और भी आसान है । अपने निर्धे पूरी गुराक पैदा पर मध्नेके पार्ने बाद है। बाद दिन्ती यह नहीं ल्हा कि इस अपने लिओ पुरे रुपड़े नहीं बना सबसे । हमारे पान इनारी बहरतम्रे ज्याम स्पाप होती है, नगर मिल हो आप सदके घरने पड़ी है। अीखरने आपको हो हाथ दिये है। चरना चलाओर । लोग रात और रूपहा परने । स्वागरी धाहर वेचना हुएसन रीर सरती है। मेलोंसा त्रजा भी हे महती है। सबर मिनोना कपड़ा जिन इंद तक रन पहता है, अनुता तो हम नुतु है और उन रे। जुलाहे तो बहुन परे हैं, नगर शुन्हें मिलला मृत शुरुनेता और ही गया है। आज लाचारीकी दालानें तो उस राधना सून पुन । पीठे भले सब मिले जब जाये, तो भी गोहीं उपदेशी दभी नहीं होनी चारिये। कपदेपर अरुम रखना अमानकी तीना है। में में अनामफे अरुमने भी मूर्खता मानना हैं। जैसे ही अक्टम खटेगा, हिमान प्रदेशे कि हम तो लोगोंके लिओ योते हूं । मोओ यजद नहीं कि जदी आज आधारेर अनाज अगता है, वहीं कल पूरा अक्ष सेर न खुग नहे । नगर अपन वडानेके तरीके हमें किमानोंको जिन्ताने हैं। शुसके नाधन शुन्हे देने हैं। अगर हुकूमतकी सारी मशीन खुधर लग जाय, तो क्रिर न निसी हो भूले रहनेकी जरुरत है, न नगे रहनेकी । हमारे यहाँ आत पूरा अन्त नहीं, पूरा दूध नहीं, पूरा करहा नहीं ! यह नर हमारे अज्ञानके कारण है।

# सच्चे पड़ोसी बननेकी शर्त

आपने सुन्यालक्ष्मी वहनका भजन और धुन सुनी । सुनका स्वर वहुत मीठा है। प्रार्थना और रामधुनमें हरअेकको राममें खो जाना चाहिये।

मैंने आपसे कहा था कि मै १५ मिनटसे ज्यादा नहीं बोर्ड्गा। मगर मुझे पता चला कि कल ही २५ मिनट हो गये थे। यह मेरे लिओ शरमकी बात है।

कलका अक खत मेरे पास है। असमें अक माओने लिखा है कि मै तो भोलाभाला हूँ। दुनिया मुझे घोखा देती है। मुझे वह भाओ सावधान करते हैं कि 'पाकिस्तानमें कितना जुल्म हुआ है। हमारे यहाँ तो हिन्दुओं और सिक्खोंने सिर्फ वदला लिया है। हम कुछ भी न करें. तो भी पाकिस्तानके लोग मुळे वननेवाछे नहीं । हमारे मकान गये. जायदाद गभी । वह सब थोड़े वापस आनेवाले हैं 2' लेकिन मै यह नहीं. मानता । छोटे-बड़े सबको मकान जानेका समान दुख होता है (करोड़पतिको अपना महल जितना प्यारा है, श्रुतनी ही गरीयको अपनी झोंपड़ी प्यारी है। भे तो तव तक चैनसे नहीं बैठ सकता, जब तक अक अक हिन्दू और सिक्ख मिज्जत व सलामतीके साथ अपने घर नहीं पहुँच जाता । जो मर गये, सो मर गये । जो मकान जल गये, सो तो जल गये। कोओ हुकूमत शुन्हें वैसेके वैसे वनबाकर वापस नहीं दे सकती। जो कुछ वच रहा है, वही छौटा दिया जाय, तो काफी है। लाहोरमें, लायलपुरमें और पाकिस्तानकी दूसरी जगहोंमें हिन्दुओं और सिक्खोंके मकानों और जमीनोंपर मुसलमान कव्जा करके बैठ गये हैं, शुन्हें खाली करना ही होगा। अगर यूनियनमें हम शरीफ वन जामें, तो पाकिस्तानको मी शरीफ बनना ही होगा । वहाँवाले अपनी नाक कटाकर

वैठ जापें, तो क्या हम सी अपनी नाक कटा लें! अिन्सान गलतीका पुतला है। भौर धर्मका भी पुतला है। अगर वह अपनी गलती सुधार ले, तो धर्मका पुतला रह जाता है।

काठियावाडमें जो तुक्सान हुआ है, सुसके घारेमें वहाँकी हुनुमतको या मध्यवर्ती हुकुमतको सनाना ठीक है। मगर अमेरिकाको क्या छनाना या है हिन्दुओं और सिक्खोंको कभी यह नहीं कहा गया या कि पाकिस्तान बन जानेपर तुम्हारा सब कुछ छीन छिया जायगा, जला दिया जायगा। तो पाकिस्तान और हिन्द्रस्तानके बहुमतवाले अपने बरे कार्मोंके छिञे पछतावें और अल्पनतवालोंने नाफी माँगे। अन्ति दोनों अन दूसरेके दुश्मन बननेके बजाय अच्छे पढ़ोसी दनेंगे। आज हमारा सेंह काळा हो रहा है। हमने अपनी आजादी गराफतसे ठी है। भिस्तिओ हमें हासे शराफतसे कायम भी रखना चाहिये। गुंडागिरीसे हम खरे खो देंगे। हम यूनियनमें खैसा काम करें कि सारी दुनिया हमें शरीफ कहे। बादमें पाकिस्तानको भी शरीफ वनना ही होगा। नुहे लोग बुनावे हैं कि अे॰ आर्आ॰ सी॰ सी॰ में लोगोंको सपने सपने घर लौटानेके बारेमें जो ठहराव पास किया गया, वह तो सिर्फ अेक होंग है। कोसी नहीं नानता कि हिन्दू और सिक्स अिज्जत और आबरूके साथ अपने घरोंको वापस लौट सकते हैं। वहाँसे वे गरीव होकर आये हैं, गरीव बनकर ही झन्हें बापस नहीं लौटना है। वहाँके लोगोंको भिन्हें यह कहकर बुलाना है. 'मेहरवानी करके आप लोग वापस आ जामिये। हमारा धीवानापन भव मिट गया है। अब हम शराफतसे चलना चाहते हैं। ' कैसा हो तो साज सब बात सुधर जाय । मै यह मानता ही नहीं कि भे॰ आभी॰ सी॰ सी॰ का वह ठहराव निरा टोंग है। हिन्दुओं और सिक्खोंको अपने घरों और जमीनोंपर लौटना ही है। लायलपुरमें फिर जिक्स माजियोंको अपनी खेती चलाना है। यहीं मेरा सपना है। भीरवर सुद्धे खुठा है, तो बात अलग है। हेक्ति, अगर दिल्लीमें में अपना ख्वाव पूरा न कर सका, तो दूसरी जगहकी बात क्या? अगर में यहाँ सफल न हो सका, तो दूसरी जगह कैसे सफल होनेकी ख्रम्मीद करूँ ? यहाँ हम मले बनें, वहाँ पानिस्तानवाले भले वनें।

अपनी अपनी गलतियाँ मानें और सुधारें, तब तो हम पड़ोसीका धर्म पाल सन्ते हैं। हम पास पास परे हैं। हमारी सरहद मिलीजुली-सी हैं, फिर दुरमनी कैसी?

۷۷

9-92-1819

# भगाओ हुओ औरतें

आज मै अेक नाजुक सवालके बारेमे बात करना चाहता हैं। द्युच यहने युनियनसे अफ कान्फरेन्समें शामिल होनेके लिओ लाहोर गओ थीं। असमें कुछ मुसलमान वहनें भी आओ थीं। कान्फरेन्समें अिस यातकी चर्चा हुआ कि जिन हिन्दू और सिक्ख औरतोंको पाकिस्तानमें ससलमान झहा है गये हैं और जिन सुसलमान औरतोंको हिन्दुओं और सिक्सोंने सुहाया है. हान्हें अपने-अपने घर कैसे लौटाया जाय। यह सारी सवाल केसे इल हो? कहा जाता है कि पाकिस्तानमें २५ हजार हिन्दू और सिक्स औरतें ख़ुझाओं गओं हें और पूर्व पंजाबमें १२ हजार मुसलमान औरतें शहाओ गओ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह तादाद भितनी बड़ी नहीं है। भले तादाद भिससे क्रल कम हो. लेकिन मेरे लिओ तो अनेक भी औरतका श्रुषाया जाना बहुत हुए। है। असी वार्ते क्यों होती हैं <sup>2</sup> किसी भी औरतको असलि अ खुड़ाना और विगाइना कि वह हिन्दू. सिक्स या मुसलमान है, अधर्मकी हद है। जिन औरतोंको अपने-अपने घर लौटानेके पेचीदा सवालको हल करनेके लिओ ही लाहोरमें यह कान्फरेन्स हुआ थी। राजा गजनफरवाली और दूसरे " लोग भी शुसमें हाजिर थे। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और मृदला वहनने सुझे यह सुनाया कि कान्फरेन्समें यह तय किया गया कि शैसी औरतोंको ् लोगोंके घरोंसे बाहर निकाला जाय। शिसके लिये ऊछ बहनें प्रलिस और फीजके साथ पाकिस्तान और पूर्व पजावमें जाउँ और वन्द की हुआ औरतोंको बाहर निकालनेका काम करें । मेरी रायमें अस तरीकेसे

कान पूरा नहीं हो नकेगा। किर यह भी राग जाना है रि इस् खुराओ हुआ औरतें अपने परो हो लौड़ना नहीं चारतीं। खुरहोने अपना धर्म बदलर सुनलमानोंने मादिबं कर ली है। लेकिन में अिन बार्न्म विस्वान नहीं करता। न नो केसे प्रमन्तिलटेको रही माना जाउ और न केसे निकाहको कानूनी ररार दिया जाय। औरनों रे साथ जो खुट हुआ, वह वहिंगियाना करताव था। राज गड़नफरअलीने हान्करेन्ममें रहा हि होनों खुपनिवेगोंने राला काम हुआ है। जिस्से ज्यादा हिंगा और किनने कम, किसने पहले किया और हिमने बार्में अिम मवालंग जानेकी जररत नहीं। जरुरत अिम बातकी है कि जिन औरनोंको जवरन खुग्या गया है, खुन्हे दूमगेंने घरोंसे निरालहर खुनके धरोंने लीटाया जाय।

मेरे विचारते यह काम पुलिस और कीजकी नद्दती नहीं हो सकेगा। यह काम हुक्सतींका है। मेरा यह मतलय नहीं कि हुर्ननींने यह काम कराया। पाकिस्तानमें सुनलमानोंने यर काम किया और यूनियनमें हिन्दुओं और जिक्सोंने। वे ही लोग अंसी औरतींको लौटा हैं। झुनके घरके होगोंको झुन्हें झुटारताले वापस रख लेना चाहिये। झुन बहनोंने सुद कोमीं झुरा काम नहीं निया। मजबूर होनर वे झुरे लोगोंके हार्योंने पड़ गओं। झुनके बारेमें यह कहना कि वे समाजमें रहने लायक नहीं, गलन बात हैं। बडीले वडी निर्दयता है।

२५ या १२ हजार औरतोंको अेठ तरण्ये निशालना और दूसरी तरफ पहुँचाना पुलिन या फीजसे होनेका नहीं । जिसके लिओ उनमत तैयार करनेकी जरूरत हैं । जितनी औरतोंको कम-से-कम जिल्ले ही आदिमिनोंने खुडाया होगा । क्या वे सब गुण्डे थे ? मैं मानना हूँ कि । दिमापना समतोल खोकर पागल बन जानेवाल दारीफ लोगोंने गुण्डोंका यह नान किया है । आज तो दोनों हुकूमतें पगु हैं । अुन्होंने जिल्ला अधिकार लोगोंपर नहीं जमाया कि औरतोंको फीरन वापस लाया जा सके । असा न होता तो पूर्व पंजावमें तो यह सब बननेवाला ही नहीं या । हमारी तीन महीनेकी आखादी कैसे जितनी मजबूत बने ? पाकिस्तानने जहर फैलाया, लैना कहकर में अपनी वहनोंको बचा नहीं सहता । दोनों

तरफ हुकूमत अस कामको हाथमें छे। अपनी सारी ताकृत असमे लगादे और मरने तक्के छिभे तैयार रहे। तभी यह काम हो सकृता है। दोनों तरफकी सरकार दूसरे छोगों या संस्थाओं की मदद छे सकृती हैं। टेकिन यह काम अतना यहा है कि सरकारके सिवा दूसरा को भी असे पूरा कर ही नहीं सकृता।

66

८—१२—<sup>1</sup>8७

## मुस्लिम संस्थाकी चेतावनी

भेक मुस्लिम गोसायटी मुझे चेनावनी देती है कि मुझे हिन्दू या मुसलमानोंकी थातें नानकर दलीलमें नहीं खतरना चाहिये। बेहतर यह होगा कि मैं पहले तहकीकात करूँ और बादमें जो करना हो, सो करूँ। सोतायटी आगं चलकर मुझे मलाइ देती है कि मुझे काठियावार जाकर गुद सब कुछ देराना चाहिये। में कह चुका हूँ कि आज में वह नहीं कर सकता। मुझे दिल्लीम और दिल्लीके आसपास अपना धर्म-पालन करना चाहिये। मलाइकार यह भूल जाते हैं कि अपने मिठासके तरीकेसे में शिकायत करनेवालोंके पामसे जहाँ तक आवश्यक था, वहाँ तक खुनकी शिकायत वापस स्विचवा सका हूँ। जिसमेंसे सीखनेका तो यह है कि जहाँ सचाअिके खातिर सचाअी निकालनेका प्रयत्न रहता है, वहाँ परिणाम अच्छा ही आता है। अस चीजको बहुत वार आजमाया जा चुका है। जैसी वार्तोमें धीरजकी और लगकर काम करनेकी बहुत जहरत रहती है।

## सिंधके दुःखभरे पत्र

निधसे मेरे पास दु'स्त्रमरे पत्र आया ही करते हैं । सबसे आखिरका जत कराचीसे आया है । शुसमें किखा है ,िक " खून तो नहीं हो रहे, पर हिन्दू अिज्जत-आबरुसे यहाँ रह नहीं सकते । यूनियनसे आये हुओ सुसलमान जय भी चाहे हिन्दुओं के परोंगें आ गुमते हैं और आरामि कहते हैं, हम यहाँ रहने आपे हैं। खुनके हायमें मता नहीं है, पर हम खुन्हें 'ना' उहनेकी हिम्मत नहीं पर सकते। असे किस्से काफी सख्यामें देखनेमें आते हैं। चन्द महीने पहलेका कराची आज स्वप्नमा हो गया है।" यह अक लम्मे स्वतका माराम है। में मानता है कि यह खत विद्वास करनेके लायक है। यह बताता है कि यहाँ अन्यापुत्वी मची हुआ है। यह तो आदमीम लह सुराम्प्राप्त मारनेकी बात हुआ। साथ ही असमें आत्माका भी हनन होता है। पाकिस्तान्यालीं मेरा अनुरोध है कि वे अस अन्यापुत्वीको रोकें। यह अक सीसी पीनारी है जिससे जितना जल्दी सुटकार पाया जाय, खतना ही अच्छा है।

# फिर कण्ट्रोलके वारेमें

चीनीपरसे अकुश हाठ गया है । अन्नपरसे, टालॉपरसे और कपहेपरसे जल्बी ही खुठ जायगा। अकुश शुठानेका मूल हेतु यह नहीं है कि कीमतें अंकदम नम् हों । भाज तो समल हेतु यह है कि हमाग् जीवन स्वामाविक वने । भूपरसे लादा हुना अंकुश हमेगा बुरा होता है । हमारे देशमें वह और मी बुरा है, क्योंकि हमारी करोहोंकी आवादी हैं और बह अंक विशाल देशमें फैली हुआ है, जो १९०० मील लम्बा और १५०० मील चौड़ा है। यहाँ देशके बैंटबारेको सामने रखनेकी जरुरत नहीं। इस फौजी कौम नहीं हैं। इस अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं. या यों कहिये कि कर सकते हैं, और हमारी जरूरतके लिमें काफी कपास पैदा करते हैं। जब अज़ज़ शुठ जायगा, लोग आजादी महस्स करेंगे। श्रुन्हें गलतियाँ क्रिका अधिकार रहेगा। यह प्रगतिका पुराना तरीका है आगे बदना, गलतियाँ करना और झुन्हें सुधारते जाना। किवी बच्चेको स्अपि लपेटकर ही रखा नाय, तो या तो वह मर जायगा, या बढेगा ही नहीं । अगर आप चाहते हैं कि वह तगड़ा आदमी बने, तो आपको असे पिखाना होगा कि वह मव किस्मके मौसमको वर्दारत कर सके । असी तरह हुकूमत अगर हुकूमत कहलानेके लायक है, तो खुसे लोगोंको सिखाना है कि कमीका सामना कैसे किया जाय । इसि लोगोंको बुरे मौसमका और जीवनकी दूसरी मुसीवतोंका अपनी नंयुक्त कोशिशसे सामना करना सिखाना है। विना खुनकी मेहनतके, जैसे तैसे खुन्हें जिन्दा रखनेमें मदद नहीं करना है।

# कण्ट्रोल हटानेका मतलव

अस तरह देखा जाय, तो अकुग हटानेका अर्थ यह है कि हुकुमतके चन्द लोगोंकी जगह करोडोंको दूरन्देशी सीखना है। हकुमतको जनताके प्रति नसी जिम्मेदारियाँ खुठानी होंगी. ताकि वह जनताके प्रति अपना फर्ज पूरा कर सके । गाहियों व्गैराकी व्यवस्था सघारनी होगी । अपन वढानेके तरीके लोगोंको वताने होगे । असके लिओ खराक-विमागको बहु जमीदारोंके बजाय छोटे छोटे किसानोंकी तरफ ज्यादा घ्यान देना होगा । हुकूमतको अनेक तरफसे तो सारी जनताका मरोसा करना है. और दूसरी तरफसे क्षनके कामकाजपर नजर रखना है. और हमेगा छोटे छोटे किसानोंकी मलाश्रीका घ्यान रखना है। आज तक अनकी तरफ कोसी ध्यान नहीं दिया गया । मगर करोड़ोंकी जनतामें बहमत अिन्हीं होगोंका है। अपनी फसलका ख़पयोग करनेवाला भी किसान ख़द है। फसलका थोडासा हिस्सा वह वेचता है और असके जो दाम मिलते हैं. अनसे जीवनकी दूसरी जरुरी चीजें खरीदता है । अंकशका परिणाम यह आया है कि किसानको खुळे वाजारसे कम टाम मिलते हैं । अिसलिओ अंक्रण झठनेसे किसानको जिस इद तक अधिक टाम मिलेंगे. इस हद तक खुराककी कीमत बढेगी । खरीदारको असमें शिकायत नहीं होनी चाहिये। हकूमतको देखना है कि नसी ट्यवस्थामें कीमत बढनेसे जो नफा होगा, वह सबका सब किमानकी क्षेवमें जावे । जनताके सामने रोज रोज या हफ्ते-के-हफ्ते यह चीज स्पष्ट करनी होगी । वहे बढ़े मिल-मालिकों और वीचके सीदागरोंको हकुमतके साथ सहकार करना होगा और हुकूमतके मातहत काम करना होगा। में समझता हैं कि यह काम आज हो रहा है। अनि चन्द लोगों और मण्डलोंमें पूरा मेलजोल और सहकार होना चाहिये। आज तक ख़न्होंने गरीवोंको चूसा है और खुनमें आपस आपसमें मी स्पर्धा चलती आसी है। यह सब दूर करना होगा, खास करके खुराक

और कपहेके बारेमें । जिन चीजोंमें नका कमाना किसीका हेतु नहीं होना चाहिये । अकुश श्रुठनेसे अगर लोग नका कमानेमें सकल हो सके, तो अकुश श्रुठानेका हेतु निष्फल आयेगा। हम आज्ञा रखें कि पूँनीपित जिस मौकेपर पूरा सहकार हेंगे ।

८९

9-35-180

आज मे चरखा-सघके ट्रिस्टगोंकी सभामें गया था । वहाँ आध घटे तक कस्त्र्वा-सघकी बहनोंके साथ बातें की । मगर असके बारेमें समय रहा, तो अतमें आपको चताक्षूँगा ।

# बायु-परिवर्तन

अखवारोंमें यह छपा है कि सरदार पटेल और मै पिलानी हवा खाने जा रहे हैं । लेकिन सरदारके पास आज हवा खानेका समय कहाँ है ? रातको सोनेको मिलता है, वही वस है । मेरा भी वही हाल है । लेकिन अितना बुरा नहीं । क्योंकि सरदार पटेलके हाथोंमें हुकूमत है। और फिर आज दिल्लीकी हवा सुन्दर है। इसरी जगह हवा खाने कहाँ जाना था ? आप जानते हैं कि मुझे तो दिल्लीमें करना है या मरना है । अखबारवाले असी हवाओ वार्ते क्यों करते होंगे <sup>2</sup> यह भी अफवाह चलती है कि क्योंकि हम दोनों पिलानी जा रहे हैं. सिसिल्जे वहाँ बहुतसा आदा, दाल, चावल, चीनी वगैरा मेजनेकी व्यवस्था हो रही है। अससे वाजारमें सनसनाटी-सी छा गश्री है। दो आदिनयोंके लिओ कितनी खुराककी जरूरत हो सक्ती है <sup>2</sup> जिस तरह गए हाँकनेए क्या फायदा हो सकता है 2 क्या वे यह बताना चाहते हैं कि हम खानेके लिओ ही जिन्दा रहते हैं ? या क्या हम ओक रिसाला लेकर बाहर जाते हैं 1 सरदार पटेल मिसकीन (गरीव) आदमी हैं। आपके सव मंत्री मिसडीन हैं, हालों कि वे आलीशान मकानोंमें रहते हैं। मगर मेरे जैसा मिसकीन आदमी भी तो अक आलीशान मकानमें पड़ा है। दूसरा मजान हुँटने कहाँ नाओं १ अच्छा तो यह होगा कि हम सब मिटीके झोंपडोंमें रहें। मगर खुन्हें तैयार करना भी आज तो आनान काम नहीं हैं। तो शैष्ठी गए खुडानेके पहले अखबारवालोंने सरदार माहबसे या मुझसे पूछ क्यों न लिया १

# खुनसे बद्तर

भेक निधी भाओ छिखते हैं कि जिन सिंधी डॉक्टरने कुछ दिन पहले निथके हरिजनोंकी तकलीफोंके बारेमे मुझे लिखा था, और जिसका जिक मेने प्रार्थना-सभामें किया था, खुन्हे एकड लिया गया है। हरिजनोंके दूसरे बहुतसे सेनकोंको भी पकड लिया गया है। वहाँ खून नहीं होते, मगर यह मव खुनमे बदतर है। अस तरह लोगोंको पकडना और परेशान करके मारना बहुत बुरा है। पाकिस्तानकी हुकूमतको में सावधान करना बाहता हूँ कि असी ही बातें चलती रही, तो नहाँ कार्यकर्ता कव तक रह सकते हूँ? में सुनता हूँ कि जो लोग हरिजनोंको मदद दे सकते हूँ, खुन्हें नहीं के हाकिम अपने यहाँ रहने ही नहीं देना चाहते।

#### कस्तरवा-इस्टकी बहनोंसे

अव मं कस्त्र्वा-ट्रस्टकी वहनोंके साथ मेरी जो वात हुआ, छुन्हें छुना हूँ। कस्त्र्वा-निधिका हेतु है सात लाख गाँवोंकी क्षियों और वच्चोंकी सेवा। हजारों औरतें भगाश्मी गश्मी हैं। अेक तरफसे हिन्दू और सिक्ख औरतें और दूसरी तरफसे मुसलमान औरतें। किसने ज्यादा भगाश्मी, यह सवाल छोड़ दिया जाय। कम-से-कम वारह वारह हजार छड़कियाँ दोनों तरफके लोग हे गये हैं। कस्त्र्वा-सघ श्रिस वारेमें क्या कर सकता है वसको नामके लिओ छुछ नहीं करना है। खुसे जो छुछ करना है, कामके ही लिओ करना है। सघकी करीव करीव सब सेविकार्ये शहरसे आश्री हैं। मयोगसे कोश्मी कोश्मी वहनें देहातसे मिली सी हूं तो असी जिनका शहरोने स्पर्श किया है। आज तो श्रीस सिलिसला बन गया है कि गाँवोंसे कच्चा माल लाकर शहरोंमें वेचा जाता है और करों क्यों क्यों वहत थोड़ा पैसा जाता है। वाकी सब शहरके पैसेवार लोगोंकी जेवोंमें जाता है, मानो

चहर गाँवों को चूसनेके लिसे ही वने हां! असे कैसे टाला जाय? वा वहनें सेविकाका काम करना चाहती हैं, झन्हें गाँवोंमें शहरोंकी हवा या सम्मता लेकर नहीं जाना चाहिये। मोटर, रागरंग, ख्वस्रत कपने, वाँत साफ करनेके लिसे विदेशी या देशी दूरमन्त्रश और पेस्ट या मंजन, इन्दर बूट, वगैरा लेकर गाँवोंमें जानेंसे गाँवोंकी सेवा नहीं हो सकती। हम असा करेंगे, तो देहातोंको खा जायेंगे। गहर देहातोंके मातहत रहें, देहातोंको सम्बद और ख्यहाल बनावें। गाँवोंमें पैसा मैननेके लिसे, वहाँको सम्मतालो बढ़ानेंके लिसे चहारों का सुपयोग होना चाहिये। अगर देविकालोंको गाँवोंका घोषण रोकना है, तो छन्हें देहाती बाँवेंमें टलकर काम करना होगा। खुरी तरहके छचार करने होंगे। देहाती जीवनमें बढ़ी प्रन्दरता और कला भरी पढ़ी है। कसी तरहके खुरोग हैं। परिचनने हमारे देहातींने नसूने लिये हैं। शहरोंचे हम सिर्फ अच्छी और मीतिवर्षक चीजें ही देहातमें ले जायें, वाकी सब छोड़ हैं। हम देहाती बनकर देहातमें आगँ, तभी वहाँकी कियों और बच्चोंको सूपर श्रुठानेमें मदर दे सक्ते हैं।

९०

30-33-180

# चरखेका अर्थ

कल मैंने आए लोगोंको बताया था कि मैं चरखा-संघकी समामें गया था। वहाँ बहनोंसे मी बार्ते की थीं। आज भी हरिजन-निवासमें तालीमी संघकी मीटिंगमें गया था। मगर श्रुसकी बात छोड़कर चरखा-मंघकी बात आपसे करना चाहता हूँ। चरखा-सघ कपाससे शुरू करके तुनाभी, धुनाभी, कताओ, कपड़ा श्रुनाभी, वगैरा सारी कियाओं सिखाता है। यह काम लेंसा है कि सब भिसे कर सकते हैं। यह काम सब करें, तो करोड़ोंको धन्या मिल जाता है और देहालोंमें सुफ्त कपड़ा बन जाता है। यहाँ सुफ्तका अर्थ है, अपनी सेहनतसे। अगर अपनी कपास मी पैदा कर ली जाय, तो करीन करीन कुछ खर्च ही नहीं रहता। अससे दो फायदे होते हैं: क्पबेके पैसे नचते हैं और खुद्यम होता है। यह खुद्यम भी कलामय खुद्यम होता है। मैंने कहा था कि अगर हम पागल न वन जाते, तो कपबेका घाटा हमारे देशमें हो ही नहीं सकता था। अक मी मिल न रहे, तो भी हम अपनी जलरतका कपबा तैयार कर सकते हैं। चरखा-सधने चरखेके मारफत करोबों रुपये देहातमें बाँट दिये हैं। मगर जो चरखेका असल काम था, वह नहीं हो सका। चरखेको मैंने आहिंसाका प्रतीक कहा है। अगर सन देहात चरखामय हो जाते और चरखे द्वारा समृद्ध व खुशहाल वनते, तो देशमें जो कुछ आज चल रहा है, वह चलनेवाला नहीं था।

मससे कहा गया है कि चरखेके जरिये अपना कपहा पैदा करके देहात कपड़ेका घाटा परा कर सकते हैं। करोड़ों रुपये भी वचा सकते हैं। मगर सिर्फ कपासके दाम देने पडें, तो भी खादी जापानके केलिकोसे महँगी पहती है । पर यह हिसाव सच्चा हिसाव नहीं है । मिलोंको सल्तनतकी मदद मिलती है । खन्हें हर तरहका समीता दिया जाता है । माज सब जगह धनपतिकी चलती है. हळपतिकी नहीं । सुझे धनपतियोंसे द्वेष नहीं । अनमेंसे ओकके घरमें ही मै पढ़ा हैं । मगर अनका रवैया अलग है और मेरा अलग । मझे मिलोंमें कोओ रस नहीं । मैने सोचा था कि शायद अनके मारफत चरखेका काम हो सके। मगर वह हुआ नहीं । मिलोंने गरीबोंका काम नहीं होता, यह हमे नम्रतासे कवल कर लेना चाहिये। सभी लोग कहते तो यही हैं कि वे गरीवोंकी सेवा करना चाहते हैं. देहातोंको खपर झठाना चाहते हैं । मगर मेरी हिंहमें आज असका अकमात्र रास्ता चरखा है। समाजवादी भाभी गरीवोंको आगे लानेकी बात करते हैं । मेरी नजरमे सच्चा समाजवाद हलपतियोंको क्षपर झठानेमें है । समाजवादी कान्ति तो जब होगी तब होगी, मगर अितना तो आज कर सकते हैं कि वे देहातमें जाकर लोगोंको वतावें कि अपनी जरुरतकी खादी वनाओं और पहनो ।

## चरपा और साम्प्रदायिक मेल

जबसे में हिन्दुस्तानमें आया हैं, तबसे यही बात कर रहा हैं। मगर में हर गाँवमें चरपेका गुंजन नहीं पैदा कर नका। अगर वह हो जाता, तो कौनी झगड़ा हो ही नहीं ममता था। आज तो सब तरफ़री यही सुनाजी देता है कि मुसलमानोंनो यूनियनसे निकाल दो। बहुतसे सुसलमान दिल्डी छोड़कर चले गये हैं। जो थोड़े रह गये हैं, अन्हें भगानेकी बात की जा रही हैं। क्या दिल्डी हिन्दूमय कर होंगे में सुसलमानोंके चले जानेके बाद क्या मिन्जदोंने हिन्दू जाकर रहेंगे में मानता हूँ कि हम अने पागल नहीं बनेंगे। अगर बने, तो हिन्दुओंका नाश हो जायगा।

# जियो और जीने दो

अजने(में मुसलमानोंकी अेक वहीं दरगाह हैं। वहीं हिन्दू-मुसलमान दोनों नजर चढाया करते थे। हिन्दू-मुसलमानोंको की झगदा न था। कमी होता भी था, तो जल्दी मिट जाता था। चुनता हैं कि वहाँपर खासा झगदा नल रहा है। काफी मुसलमानोंको टराकर मगा दिया गया है। जो रह गये, झनमेंसे कभी मार डाले गये। आसपाझके देहातोंमें भी झगदेका जहर फैल रहा है। लगर यह सही है, तो बहुत दुरी बात है। भीरवर हमें सन्मति दे कि हम हिन्दू धमेंके नाश करनेवाले न बनें! लिस दुनियामें अगर हमें जिन्दा रहना हैं, तो हमें सबको जिन्दा रखना होगा। सब मुसलमानोंको भगा देने, मार डालने या गुलाम बनाकर रखनेका मतलब हिन्दू धमेंको बरवाद करना है। अभी तरह पाकिस्तानमें सब हिन्दुओं और सिक्वोंको भगा देना, मार डालना या गुलाम बनाकर रखना मिस्लामका नाश करना है। वहते हैं कि "विनाशकाले विपरीत दुवि:"। भीरवर हम सबकी दुदिको विपरीत होनेसे बचावे!

#### क्ररानकी आयत

प्रार्थना इ.र. होनेसे पहले अक भाओने नम्रतासे क़रान शरीफकी नभी या प्ररानी आयतका अर्थ बतानेको कहा । प्रार्थनाके बाद खसका खत्तर देते हुओ गाधीनीने कहा - कुरानकी आयतका नया अर्थ तो हो नहीं सकता । कुरान गरीफ तो मुहम्मद साहबके जमानेमें खतरा था । जो हिस्सा प्रार्थनामे पढ़ा जाता है. वह बहुत दुर्लभ माना जाता है। वह तो अंक तरहसे मत्र ही है। हम असका अर्थ जाने या न जानें. जब वह शद हृदयसे और शद अचारसे पढा जाता है. तो कानोंको अच्छा लगता है। असका भावार्थ यह है कि शैतानसे वचनेके लिओ हम अलाहकी पनाह टेवे हैं। अलाह रहीम है। वह अकवर है। श्रेतानसे हमें बचा सकता है। वह किसीका बेटा नहीं, न कोओ क्षसका बेटा है। आखिरमें प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह हमें झसके हक्मपर चलने-वालोंके रास्तेपर है जाय. भूले-भटके और ग्रमराह लोगोंके रास्तेपर नहीं। आप मुझे पूछ सकते हैं कि तब मुसलमान क्यों अितने विगरे हुने हैं वे क्यों मिथ्याचरण करते हैं ? असपर मै सिर्फ अितना ही कहूँगा कि वामिविलमें जो कुछ लिखा है, श्वसपर भीसाओ कहाँ चलते हैं 2 पश्चिमके लोग तो जितने विद्वान हैं, फिर भी वे बाओविलके खपदेशपर नहीं चलते । हिन्दू कहाँ श्रुपनिषदोंपर आचरण करते हैं 2 " अशिशवास्यमिदं 🗸 सर्वम् " अस रलोजपर हम विचार करें । सब क्रछ भीरवरको अर्पण करके इस भीग करें । किसीके धनकी अिच्छा तक न करें । अगर सारा संसार असके मुताबिक चले. सब नहीं तो कम-से-कम हिन्द और सिक्ख ही चलें. तो नक्ष्मा बदल जाय । मगर भैसा नहीं होता । व्यक्ति ही जिन बातोंपर अमल करते हैं। असे व्यक्ति मुसलमानोंमें भी हैं। सव मसलमान बरे नहीं हैं और सब हिन्दू देवता नहीं। हमारी प्रार्थनामें

पहले बुद्धदेवका स्तवन होता है, निर क़रानकी आयत और चन्दावस्ताका मंत्र पढ़ा जाता है। अिसके बाट हम क्लोक चुनते हैं, फिर अजन चनते हैं; तो भी हमारा दिल साफ क्यों नहीं होता?

मुस्लिम शान्ति-मिशनकी गारण्टी

आज मेरे पास कुछ मुसलमान भागी आ गये थे। वे यू॰ पी॰ के थे और परिचम पजानका दौरा करके आये थे। खुन्होंने मुद्दे जो बातें जुनाओं, खुन्हें लिखकर देनेके किसे नैने खुनसे कहा। खुन्होंने यह लिखकर दिया:

" युक्तप्रान्तके शान्ति-दलने दो नर्तवा पश्चिम पंजाब्स दौरा किया। पहली नर्तना वह अन्त्र महीना और दूसरी नर्तना केक हफ्ता घूना । अब बहाँकी हालत पहलेसे अर्च्हा है । पह<del>रेके</del> मुक्ताबळे सवान और हुकूनत दोनों अननके छिन्ने कोशिश कर रहे हैं । चुनाचे परिचन पंजाबकी सरकार खाहिशनन्द है कि जी ौरमुस्टिम वहाँ भिन्न वक्त रहते हैं, वे वहीं रहें और जो वहाँते वहें गये हैं, वे बापस आर्थे । सरकारने यह हिदायत जारी ही है कि जो गैरमुस्लिम परिचम पंजान वापस आर्चेंगे, खुनको खुनची मिल्चित और जायदादपर कब्जा दिया जाग्गा और जो गैर-मुस्लिम माओं आर्थेने और रहेंने, सुनड़ी पूरी हिलाइत ही जावगी और शुनको कारोबारको हर तरहते सहक्रियत दी जावगी। अगर वावजूद मिन्नत-समाजतके कोसी गैरमस्लिम वहाँ रहने या वापस जानेका खाहिशतन्त्र न हो, तो खुरे अपनी जादहार बदलने या फरोब्स करनेका पूरा हक है । बलवा-भवाद करनेवालोंको हुकूनत सख्त सजा दे रही है कौर आनेवालांकी हिमानतके लिके हर तरहकी तदबीर और कैतिहात बरत रही है। शान्ति-दलने वहाँके अवान और सरकारको व्यव वान्के किओ सामादा और तैयार कर किया है कि पाकिस्नानकी हुकूमतका यह फर्व है कि वह गैरमुस्लिमकी अञ्जत-आवस्की पूरी जिन्मेवारी है। चुनाचे सरकार और अवान होता जिनके विञे वैचार हैं । युक्तप्रान्तीय शान्ति-दक्तके सदस्य गैरमुस्टिन भाभियोंसे गुजारिश करते हैं कि जो भाभी पित्त्वम पंजावमें वसना चाहते हैं, हम झनके साथ चलकर झनको वहाँ वसानेके लिओ तैयार हैं। हम अपनी जानसे ज्यादा झनकी जिम्मेवारी लेते हैं और झनको पूरा जितमीनान कराके हम वहाँसे वापस आर्येगे।"

अगर यह बात सही है, तो मै अिसको बहुत अच्छी खबर मानता हूँ। मैने खनसे कहा कि मै यह चीज सबके सामने रख दूँगा। अगर वाटमें यह बात सही न निकली, तो बहुत बुरा होगा। मैने खनसे कहा कि मॉडल टाख्यनमें हिन्दुओं के कितने बहे बहे मकान पडे हैं? लाहोर और दूसरी जगहों में हिन्दुओं के कितने स्कूल, कॉलेज और युद्धारे हैं क्या वे सब हिन्दुओं को वापस मिल जायँगे? खन्हों के कहा कि सब लोग अस चीजपर राजी नहीं हुओ हैं, मगर हुकूमत राजी हुओ हैं कि हिन्दुओं को कतल नहीं किया जायगा।

े अगर यह सब सच है, तो मेरी श्रुम्मीदसे ज्यादा काम हुआ है। मुझे आगा नहीं यी कि अितनी जल्बी यह सब हो सकेगा। मुझे अिसके चारेम तहकीकात करनी चाहिये। अगर यह बात पक्की निकली, तो ही हिन्दुओंके वापस लौटनेका सवाल श्रुटेगा।

९२

**१२**–१२–'8७

#### शरणार्थियोंकी तकलीफें

अेक भाशी लिखते हैं 'आपने कल प्रार्थनामें कहा था कि अब हिन्दू और सिक्ख पाकिस्तान वापस नाना शुरू कर सकते हैं। में तो आज ही जाना चाहता हूँ। यहाँ तो शरणार्थियोंके लिश्ने कुछ होता ही नहीं। तकलीफ ही तकलीफ है। यह सही है कि शरणार्थियोंको यहाँ तकलीफ है। मगर यह प्रश्न जितना बचा है कि पूरी कोशिश करते हुझे भी सरकार सबको सन्तोष नहीं दे सकती। आज में किसीको

पाकिस्तान जानेकी सलाह नहीं दे सकता । मैंने तो यह नहा था कि मैं पहले तहकीकात करूँगा और मुस्लिम भामियोंने मुसे जो बताया है वह सही होगा, तो जल्दसे जल्द जो लोग छौटना चाहते हैं, श्रुनके लौटनेका भिन्तजान किया जायगा ।

#### दूसरा पहलू

काठियाबाहके मुसलमानीन अपनी शिज्ञावतें बहुत इन्छ बापस बॉन कीं, यह कभी लोगोंको जुमता है। मेरे पास जेक बहादेशने और दूसरा बम्बओसे गुस्तामरा खत आया है। खनमें नान नहीं दिये गये हैं, लेकिन लिखनेवाले मुसलमान माओ हैं। वे लिखते हैं कि काठियाबाइके बारेनें सब शिकायतें सक्वी श्रीं। लेकिन विना नामके खतोंको में किनना बजन दे सक्ता हूँ रे काठियाबाइके बारेनें अगर वे मानते हैं कि वहाँ मुसलमानोंपर कभी तरहके जुल्म हुन्मे ही हैं, तो में अपना नाम, पता, बगैरा मुसे हैं। मैं काठियाबाइके लोगोंसे तहकीकात करनेके लिखे वह सकता हूँ।

अजनेरते कुछ हिन्दुओंना चत आया है। शुवने छिवा है कि जैसी खबरें अजनेरके बारेंने छपी हैं, वैसा दुछ वहाँगर हुआ नहीं। जो सगड़ा हुआ, वह भी हिन्दुओंने शुरू नहीं किया। मुसलनानोंने शुरू विचा था।

भेक्ष और मांभी दिवते हैं कि 'आपने प्रार्थना-समानें भिंस वातका दिक किया था कि सरदार पटेल कहते हैं कि सोननाथके निन्दिले अणिहारके लिंभे सरकारी खजानेंसे पैसा खर्च नहीं किया जायगा। वेकिन मैसा क्यों र सरकारी खजानेंसे खर्च करतें हैं ही क्या है ?' लेकिन में तो मानता हूँ कि अब अेक जातिके लिंभे अिस तरह सरकारी खजानेंसे पैसा खर्च किया जाय, तो दूसरी जातियों के लिंभे मी किया जाना चाहिये। पर सरकारी खजाना अितना बोझ नहीं हुठा सकता। यह सब मैंन आपको अस्विक्षेत्र सुनाया कि आप यह जान लें कि सुलटा मत रखनेंबाले लोग भी यहाँ हैं।

# कलकत्तेका हुल्लड्

कलकत्तेके हुल्लंडकी खबर आपने अखवारोंमें पढ़ी होगी। आज हवा असी बन गओ है कि लोग मानने लगे हैं कि हुल्लड मचा-कर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अप्रेज सरकारसे हमने ३० साल तके लडामी लड़ी। मगर वह हल्लडवाजीकी लडाभी नहीं थी. ठंढी ताकतकी लहाओ थी। हमारी समझमें किसीने गलती मी की हो. तो इसके सामने जवरदस्ती क्या करना था 2 अखवारोंमें आया है कि हल्लंड करनेवालोंमें विद्यार्थी लोग सी ये। अनका तो यह तरीका नहीं हो सकता । किसीको असेम्बलीमें जानेसे रोकना ठीक नहीं । असेम्बर्लीमें मेम्बर जो कानून लाते हैं वह अगर हमें पसन्द न हो. तो हमें असका विरोध वाकानून करना चाहिये। हल्लहसे हम हकूमत नहीं चला सकते । अप्रेजोंके जमानेमें जब हमारे लोग हल्लड करते थे. तो असके सामने मैं अपवास करता था। आज तो हमारी ही हकमत है। ख़सके रास्तेमें रोडे अटकाना ठीक नहीं। अगर वह टीअर गैस छोडती है, तो इस शिकायत करते हैं । वह लाठी चलाती है. शिकायत होती है । आजादीका अर्थ यह नहीं है कि हम त्रफान करें. तो भी सजा नहीं हो सकती। वाकानून जो हो सकता है. किया नाय । आप अखवारोंमे लिखिये, लोकमत तैयार कीनिये । यह तरीका निकम्मा है, शैसा कोओ छिद्ध नहीं कर सकता। आपने अभी अिसे अजमाया ही कहाँ है <sup>2</sup> इसारी आजाबी अभी तीन महीनेकी तो वच्ची है। मै आपसे नम्रतासे कहता हूं कि अगर पडे-लिखे लोग शैसी वातें करने लगे. तो हिन्द्रस्तानका कारवार एक जायगा । लोगोंको खराक देना, कपडा पहुँचाना, दूसरी सह्तियतें देना, वगैरा कुछ भी काम नहीं हो संकेगा । क्या हम हिन्द्रस्तानी सिर्फ मिटाना ही सीखे हैं. बनाना नहीं 2 अरिवरकी कृपा है कि सबने हल्लब्में हिस्सा नहीं लिया। अगर सब टेते. तो भी जो वहशियाना चीज है, वह अच्छी नहीं वन जाती। लोग समझ के कि हुकूमत इमारी है। ख़ुससे कुछ मदद न मिळे, तो भी अन्हें हल्लड़ नहीं करना चाहिये।

#### चरखेका सन्देश

जब मै हरिजन-निवास जाता था, तब वहाँकी वार्तोंके बारोंमें रोज थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहता था। पर मै असा कर न सका। भाज आपको फिरसे चरखेकी बात सुनाना चाहता हूँ। वहाँपर यह सवाद चला था — चरखेका क्या महत्त्व है ? मैं क्यों खुसपर अितना जोर देता हूँ ?

जब मैंने पहले पहल चरखेंकी वात शुरू की थी, तब मुसे यह पता नहीं था कि पंजावमें चरखेंका काफी प्रचार था। टेकिन जब मैं वहाँ गया, तो वहाँकी बहनोंने मेरे सामने स्तके देर लगा दिये थे। वादमें पता चला कि गुजरात-काठियावाइमें भी क्षेत्राध जगह चरखा चलता था। गायकवाढकी रियासतमें बीजापुर नामका क्षेक गाँव है। वहाँ गगावहन मटक्ती हुआ जा पहुँची थीं। शुन्हें पता था कि मैं चरखेंके पीछे वीवाना हूँ। वहाँ परदेवाली चन्द राजपूत झौरतें चरखा चलाती थीं। गंगावहनने शुन्हें पूनी देकर शुनसे स्त खरीदना शुरू किया। शुस समय बहुत कम दाम दिये जाते थे। वादमें तो हमने काफी प्रगति कर ली। शुस समय हमें अितनी ही कल्पना थी कि सार्यके जिरसे हम वहनोंका पेट भर सकेंगे। और शुनका पेट कहीं वहा होता है दे दो पैसेकी जगह तीन पैसे मिल गये कि वे खुश हो जाती थीं।

वादमें मैंने समझ लिया कि चरखेमें तो वही ताकत भरी है। वह ताकत अहिंसाकी ताकत है। अेक तरफ तो हिंसाकी, मिलिटरीकी ताकत और दूसरी तरफ वहनोंके पितृत्र हायोंसे चरखा चलानेसे पैदा होनेवाली अहिंसाकी जबरदस्त ताकत। असिलेओ मैंने चरखेको अहिंसाका प्रतीफ कहा है। अगर सब लोग अस चीजको समझते, तो चरखेको जला न देते।

अेक समय सारी दुनियाम चरका चलता था। कपासका जितना कपका चनता था, सब हाथका चनता था। हिन्दुस्तानमें ढाकाकी मलमल और शवनम सब जगह प्रसिद्ध हो गमी थीं। सबकी ऑसें खुनपर लग गभी थीं। कपासमेंसे अितना ख्वस्त्त कपका पैदा हो सकता है, अिसपर सबको ताज्ज्ञ्य होता था। खुस रोचक अितिहासको में छोइ देता हूँ। मगर खुस वक्त चरका गुलामीका प्रतिक था। चहनोंको मजबूर किया जाता था कि अितना स्त तो देना ही होगा और अपने सालिकोंसे वे यह नहीं कह सकती थी कि अितने कम दाम पर हम स्त नहीं कार्तेगा। तंगीमें पेट मर जाय, अितना दाम मी तो खुन्हें नहीं मिलता था। औरतोंको छ्टा जाता था। शुस करण अितिहासको मी मै छोड देता हूँ।। मगर जो चरखा गुलामीका प्रतीक था, वही आजाबीका प्रतीक बना। हिंसाके जोरसे नहीं, बल्कि अहिंसके जोरसे। (अलीमाओ चरखेकी कुकड़ीको आहिंसक घम कहा करते थे) अपने हाथोंसे स्त कातना, कपड़ा बनाना, पैसा बचाना और चरखेंमेंसे ताकत पैदा करना — यही चरखेका रहस्य है।

१९१७ में चरखा छुछ हुआ। १९१७ में मेरा पजावका दौरा हुआ। आजादी तो हमने छे छी, पर जो ऑधी और तूफान खाज देशमें चळ रहा है, श्रुसका क्या है हमने चरखा चलाया, पर श्रुसे अपनाया नहीं । वहनेंने मुझपर मेहरवानी करके चरखा चलाया। मुहे वह मेहरवानी नहीं चाहिये। अगर वे समझ टेर्जी कि श्रुसमें क्या ताकत भरी है, तो आज जो हालत है वह होनेवाली नहीं थी। अगर हमें शहिंसक फ़ित बढाना है, तो फिरसे चरखेको अपनाना होगा और श्रुसका पूरा अर्थ समझना होगा। तव तो हम तिरंगे झढेका गीत गा सकेंगे। आज हमारे तिरंगे झढेमें चरखेका चक ही रह गया है। श्रुसमें दूसरा अर्थ सी भर दिया गया है। वह अच्छा है। मगर पहले जब तिरंगा झंडा बना था, तव श्रुसका अर्थ यही था कि हिन्दुस्तानकी सब जातियाँ मिळजुळकर काम करें और चरखेके हारा आहेंसक शिक्तका सगठन करें। आज मी श्रुस चरखेमें अगार शिक्त भरी है। अग्रेज चले गये हैं, मगर हमारा ठश्करका खर्च वढ़ गया

है। यह गर्मकी बात है। अितने साल आहंधाते राम टिया, अब हमारी आँखें तरक्रपर लगी हैं। क्योंकि हम चरानेको भूल गये हैं. अिसीलिंजे हम आपसमें लज्ते हैं। अगर मय मार्जी-यहन हवारा चररोकी सच्ची ताकतरो ममझकर हासे अपनायें. तो बहत साम बन जाय । जब मै पजाय गना था, तब बढाँके सिक्ता और मुसलमान भाभियोंने मुझसे कहा था-- 'चरला चलाना तो औरतोंका काम है। मटोंके हाथमें तो तलवार रहती हैं। ' यादमें कुछ पुरुपोंने चरना चलाया था. मगर असे अपनाया नहीं । आज अगर मय भार्मी-यहरू चरतेको जला टॅ. खादीको फेंक दें, तो मुसे श्रुसकी परवाह नहीं। हेकिन अगर असे रखना है, तो समझ-युद्धकर रहें। अहिंना बहादुरीकी पराकाश-- माखिरी सीमा है। अगर हमें यह बहाइरी बताना हो, तो समझ-बुझसे. धुद्धिसे चरतेको अपनाना होगा । ४० ररोइकी आवादीन से छोटे बच्चोंको छोड दीजिये । फिर भी अगर ५-७ बरससे अपरके बच्चे और वहीं शुमरके सब तन्द्रस्त लोग कार्ते, तो हिन्द्रस्तानमें कपडेडी क्मी कमी नहीं हो सरती और करोटों रुपये बच जाने हैं। मगर वह सब भूल जातिये। समसे वड़ी चीज यह है कि करोड़ोंके अक साथ काम करनेसे जो शक्ति पैटा होती है, असका सामना को भी शक्ष-वल नहीं कर सकता। में यह सिद्ध न कर सकूँ, तो दीप नेरा है, अहिंसाका नहीं । मेरी तपत्रचर्या अधूरी है, अहिंसाकी शक्तिमें कमी नहीं आ सकती। खस शक्तिका प्रदर्शन चरले द्वारा हो सकता है, क्योंकि (चरखा करोडोंके हार्योमें रखा जा सकता है। और श्रुनने किसीको तुक्सान नहीं हो सकता में करोडों आदमी मिल नहीं चला सक्ते, दूसरा कोओ धन्धा नहीं कर सक्ते । त्रुखेनें नीतिशास्त्र भरा है, सर्थमान्न भरा है और अहिंना भरी हैं ।

## अक दोस्ताना काम

मुझे अंक खत मिला है। खुसमें अंक मानी लिखते हैं कि 'अंक मुसलमान भागीको मजबूर होकर पाकिस्तान जाना पढ़ा है। वह अपनी मेहनतकी कमाशीका कुछ सोना-चाँची मेरे पास छोट गये हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह सोना-चाँची असली मालिकके पास कैसे मेजा जाय ?' अगर वह मानी लिख मेजें, तो में हुकूमतसे कहूँगा कि वह मालिकके पास खुसकी मिलिकयत मेजनेका जिन्तजाम करदे। मैंने अिसका जिक अिसलिओ किया है कि हम जान लें कि हममें अब भी असे गरीफ आदमी पढ़े हैं। अस भाशीके दिलमें खयाल भी नहीं आया कि चलो दोस्त तो गया, खुसका माल हड़ प कर जायं। खुसे अमानतको लौटानेकी फिकर है। अंगर हम सब मले वन जायँ, तो सब अच्छा ही होनेवाला है।

#### नभी तालीम

मेने आपसे वादा किया था कि हरिजन-निवासमें जब मैं जाता था, तब वहाँ जो चर्चा होती थी, असके वारेमें आपको थोडासा वता हूँगा। आज मै आपको नभी तालीमके वारेमें अछ कहना चाहता हूँ। नभी तालीमको छुरु हुने आठ साल हुने हैं। भिस सस्याका अहेर्र राष्ट्रको नये आधारपर शिक्षा देना है। असके लिंभे यह कोभी लम्बा समय नहीं है। बुनियादी तालीमका आम तौरपर यह अर्थ किया जाता है कि दस्तकारीके जिस्ये शिक्षा देना। मगर यह कुछ अश तक ही ठीक है। नभी तालीमकी जब भिससे गहरी जाती है। असका आधार है, सत्य और बहिंसा। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, दोनोंमें ये ही असके आधार हैं। विद्या वह, जो मुक्ति दिलानेवाली हो—'सा विद्या या विमुक्तये।' इस्त और हिंसा तो बन्धनकारक हैं। अनका शिक्षामें

कोशी स्थान नहीं हो सकता । कोशी धमें यह नहीं विवादा कि बच्चोंको असत्य और हिंसाकी शिक्षा दो। सच्ची शिक्षा हरलेक्को सुतम होनी चाहिये । वह चन्द लाख शहरियोंके लिओ ही नहीं, मगर करोड़ों देहातियोंके लिओ अपयोगी होनी चाहिये। असी शिक्षा कोरी पोयियोंने योडे मिल सकती है ! असवा फिरकेनाराना मजहबसे भी कोओ ताल्डक नहीं हो सकता । वह तो धमेंके खन विव्वन्यापी सिद्धान्तोंकी किता देवी है. जिनमेंसे सब नम्प्रदायोंके धर्म निक्ष्ठे हैं । यह बिला तो जीवनकी किताबमेंसे मिलती है। असके लिओ कुछ खर्च नहीं करना पटता और असे ताक्तके जोरसे कोओ छीन नहीं सकता । आप पूछ सकते हैं कि याने नार्वी तार्वीमद्या काम करनेवाले भाभी क्या भैसे सत्य और सर्हिसानय वन चुके हैं ? में निवेदन क्हेंगा कि में असा नहीं कह सकता। मैं यह थोंड़े ही बता सकता है कि किमके दिलमें क्या है। हिन्दस्तानी ताठीनी चनके अध्यक्ष डॉ॰ जाकिर्हरीन है। श्री नार्यनायकम् और आगादेवी ख़ुसके नत्री हैं । ख़ुन्होंने यह एमी नहीं वहा कि वे सत्य और अहिंसनें वित्वास नहीं रखते । अगर खनका सत्य और अहिंसानें विस्वास न हो, तो खनका वालीमी चंत्रसे हट जाना ही सनासिव होगा। नसी तालीमके शिक्षक सत्य और ऑहेंसाको पूरी तरह नाननेवाले हों, तमी वे सफलना पा चकेंगे । तव वे कठोरसे कठोर व्यक्तियोंको जम्बक्के मानिन्द खींच सकेंगे । खुनमें वे सब गुण होने चाहियें. जो स्थितप्रज्ञके बताये गये हैं. मौर जो आप रोज प्रार्थनाके संस्कृत इलोकोंमें सुनते हैं। तालीनी संप्रकी कांप्रेसने जन्म दिया, नगर असी वह कांप्रेस जैसा कहीं बना हैं ! कांत्रेसमेंसे में निकल गया, सरदार भी निकल जाये, जवाहरलाल माँ चले जायें, जितने वहाँ आज कान करते हैं. वे सब मर जायें, तो भी कांप्रेस घोड़े ही नरनेवाली है। वह तो जिन्दा ही रहनेवाली है। मगर तालीनी चंवके वारेमें आज मैसा नहीं कह सकते । असे मैसा बनना है । हर चस्थाको कैंसा बनना चाहिये कि व्यक्ति निक्ल जायें, तो भी झुसका कान बन्द न हो, बल्कि बरावर बहुता आर फैलता जाय ।

## शर्मनाक नाफरमानी

अखवारोंमें यह पढकर मुझे दुख हुआ कि शरणार्थियोंने ६ म्युनितिपल स्कूलोंर्क मकानोपर कब्जा कर ठिया है और दिल्ली म्युनितिपल कमेटीकी पूरी कोशिगोंके वावजूद मी खुन्हें खाली नहीं किया। कमेटी अन मकानोंको खाली करवानेके ठिओ पुलिसकी मदद छेने जा रही है।

यह रिपोर्ट विश्वासके लायक लगती है। यह किस्सा शर्मनाक अन्धाधुन्धीका अक नमूना है। यूनियनकी राजधानीमें असी चीनें हरअेकके लिओ गर्मका कारण हैं। मैं आशा करता हूँ कि कब्जा करनेवाले अपनी वेवकूफीके लिओ पछतायेंगे और अपने आप स्कूलोंके मकान खाली कर देंगे। अगर असा न हुआ, तो आशा है कि खुनके दोस्त खुनको समझा सकेंगे और सरकारको अपनी अमकीपर अमल नहीं करना पहेगा। गरणार्थियोंके सामने यह आम शिकायत है कि अतना दु ख सहन करनेके बाद भी वे समझदार, गंभीर और मेहनती कार्यकर्ता नहीं वने। हम सब आशा करते हैं कि आम तौरपर सब शरणार्थी और खास तौरपर स्कूलोंपर कब्जा करनेवाले माओ प्रायश्चित्त करके अस शिकायतको गलत सामित कर देंगे।

# अन्धाधुन्धी और रिश्वतखोरी

गनिवारको मैंने कलकत्तेकी दंगाखोरीका जिक किया था। वहाँ शरारत करनेवाले शरणार्थी नहीं थे। खुसकी भूमिका भी अलग थी। सब नेताओंका, चाहे वे किसी भी खयाल या पार्टीके हों, यह फर्ज है कि वे हिन्दुस्तानकी अज्जतकी दिल्लोजानसे रक्षा करें। अगर हिन्दुस्तानमे अन्धाधुन्धी और रिश्वतखोरीका राज चले, तो हिन्दुस्तानकी अिज्जत वच नहीं सकती। मैंने यहाँ रिश्वतखोरीका जिक असलिओ किया है, कि अराजकता और रिश्वतखोरी दोनों अक ही कुटुम्बकी हैं। कभी विश्वासपात्र जरियोंसे मुद्दे पता लगा है कि रिस्ततनोरी घट रही है। नी क्या हिन्दुस्तानस हर आदमी अपना ही गयाल करेगा और हिन्दुस्तानकी भलाओं कोओ नहीं नीचेगा?

# आज्ञ्यासन निरी चालाकी है

भेक माओं लिसते हैं — "मैंने भगी आपकी रसकी प्रार्थनारा भाषण रेजियोपर सुना। असमें आपने गड़ा है कि यू॰ पी॰ के कुछ मुसलमान भाजियाँने, जो लाहीर जारूर आये हैं, आपको वह विश्वास दिलाया है कि गैरमस्लिम और गासरर दिन्द वहीं जारर अपनी कारवार शुरू कर सम्ते है। पढ़नी बात तो यह है कि हिन्दुओं है। बुलाना और सिक्खोंको नहीं युलाना यह चालाकी है, और मिक्नों और हिन्दुओंमें फूट इलगुनेकी चाल है। जिम तरहका आर्गासन थोखेनाजी हैं, मजारू है। शायद आप जैसे लोग ही कैसे मुसलमानीकी बातोंमें आ सकते हैं। मै आपको ११ दिसम्बरके 'हिन्दस्नान टार्अन्छ' की ओक कतरन मेजता हैं। झससे आपको पारिस्तान-गरकारकी सवासी और साफदिलीका पता चल जायगा। यह पदकर भी क्या आप यह मानिंगे कि जो मुसलमान आपके पास आते हैं. वे श्रीमानदार हैं 2 वे सिर्फ जितना ही यताना चाडते हैं कि पाहिस्तान-सरकार अल्पमतवालोंके प्रति न्याय करती है और पाकिस्तानमें सब ठीर-ठीक चल रहा है। अगरचे वाज्यात अससे खलटे हैं। अगर वे मसलमान आपके पास ब्यावे. तो कपा करके अन्हें यह कतरन दिखाअियगा। में विस्वास रखता हैं कि आप भूछे नहीं होंगे कि २० नवम्यरको जो हिन्दू और सिक्स अपनी कीमती चीजें वेकॉसे निक्लवाने लाहोर गये थे, खुनका क्या हाल हुआ था। हिन्दस्तानी मिलिटरीपर, जिसकी रक्षामें ये लोग गये थे, सुसलमानोंने इसला किया। पाकिस्तानी व्यक्तसरोंके सामने यह बाक्या हुआ। मगर शुन्होंने दगायोरोको रोक्तेकी कोशी कोशिंग नहीं की। क्तानमें छिखा है ----

"लाहोर 'लिविल और मिलिटरी गजट' अखवारमें हाल ही में क्षेत्र रिपोर्ट छपी थी कि गैरमुस्लिम व्यापारी और दूकानदार, जो दगोंके दिनोंमें माग गये थे. धीरे धीरे महीनोंका बन्द पढ़ा अपना कारोबार फिरसे चलानेकी आशासे वापस भा रहे हैं। मगर श्रुनकी दूकानें वगैरा वापस करनेसे पहले श्रुनसे असी नासुमकिन शर्तोपर दस्तखत कराये जाते हैं कि कभी निराश होकर वापस चले गये हैं। फिरसे बसानेवाला कमिश्नर अिन शर्तोपर दूकानें खोल देता है ---

- १ विकीका पूरा हिसाव रखा जाय।
- २ विना अिजाजत मालिक कुछ भी माल या रुपया दूसरी जगह न ले जाय ।
  - ॰३. अपनी दूकानको चाछ धन्धा रखनेका वचन दे।
- ४ विकास जितनी कमाओ हो, वह रोजकी रोज वैक्सें जमा की जाय, विना अजाजत खुसमेंसे कुछ मी निकाला न जाय।
  - ५ दूकानदार कायमी तौरपर लाहोरमें ही रहेंगे।

" सुमलमानोंपर अैसी कोओ शर्त नहीं है, तो हिन्दुऑपर क्यों १ हिन्दू कहते हैं कि अन शर्तोंका ने पालन न कर सकेंगे, सो निराश होकर बापस चले जाते हैं।"

# विश्वाससे विश्वास पैदा होता है

तो निराशकी वात तो मैं पहले ही कर जुका हूँ। यह खबर सही हो, तो भी जरूरी नहीं कि छुन मुसलमान भाअियोंने मुझसे जो कहा, वह सर्वथा रह हो जाता है। शुन्हें न िर्फ अपना नाम रखना है, विक शृनियनमें वे जिनके जुमाअिन्दा हैं खुनका और पाकिस्तानका भी, जिसने छुन्हें यह सब आहवासन दिया, नाम रखना है। मैं यह भी कह दूँ कि वे भाओ मुझसे मिलते रहते हैं। आज भी वे आये थे। मगर मेरा मौन था और मैं अपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, असिलिं छुन्हें पह सका। शुन्होंने मुझे सेंदेशा मेजा है कि वे निकम्मे नहीं वैठे रहे। अस मिशनका काम कर रहे हैं। पत्र लिखनेवाले भाओको मेरी सलाह है कि जरूरतसे ज्यादा शक न करें और बहुत ज्यादा नाजुकवदन न वर्ने। विश्वास रखनेसे वे कुछ खोनेवाले नहीं हैं। असिहवास आदमीको खा जाता है। वे सैंभलकर चलें। मेरी तरफसे तो अतना ही कहना है कि मैंने जो कुछ किया है, शुसका मुझे अफसोस

नहीं। मैने तो गारी जिन्हारी गारी अ केंग्रे सिरवाम किया है। मैं जिन सुगलमान भाजियों हा ती तब तह पिरवाम बक्रिया, जब मह कि यह सावित नहीं हो जाता कि ये हार्थ हैं। विस्तामों ने सिर्वाम विकास है। सुमने देगायाजीका मामना करनेकी लाहा सिक्त्य है। असर देने सरके सोगोकी अपने पर्मेकी बारम जाता है, में सुगका गरता माँ है जो मी अस्तियार किया है, और जिन्दार से पात रहा है।

### दर दीक नहीं

पत्र िमलेगा मार्आई वर ईम हि वर् निमता निर्में और विकामि हुट दल्यांने हैं जान है, ही ह नो है। मैंने मुग्तमान मार्आवोंने गए। भी पा नि हुन्ही बाला रिण गणनाह अर्थ में निस्त महाना है। मुग्तेंने जोगेंगे अिन्तर क्या कि अमा पुत्र मान्य मुन्तें हैं ही नहीं। गणन जानेग्राजींक निर्में गहण मान्य करनें ने होशी पुराओं नहीं देला। अनि पान्ये किया नहीं हो महण कि पाकिस्तानमें निक्तोंकि मानने जाए द्यादा है, मगर अन्में नी एक नहीं कि हिन्तुओं और सिल्मोंकी स्था मार्थ पूला वा हमना है। मुन्तें मनों की सी सी मार्थ मार्थ पूला वा हमना है। मुन्तें मनों की भी पुरे जिगारे नहीं होने चाहिये। मार्थिस्थाओंके बीच अमानवररीस मार्अनारस नहीं हो सहार्थ।

# अगंद दिन्दुस्तानका नागरिक

पूर्व पाक्स्तानने अंक भाशी त्याते हैं — "त्युक्तातने दो इक्के हो जानेने बाद भी आप अपने आपको अंक रिन्दुक्तातने दो इक्के हो जानेने बाद भी आप अपने आपको अंक रिन्दुक्तात्त्र बाधित्य केने क्दते हैं। आत तो जो अंक हिस्सेटा है, बर इक्केश हो नहीं नाता।" सानुनके पान्त्र कुछ भी वहूँ, वे मतुष्पींके मनपर राज नहीं कर सहते। अिन्न नित्रको भी यह करते होन रोक नपता है कि बहु नारी दुनियारा दारिन्दा है। जानूकी हिस्से केना नहीं है, और हरकेष छुक्ते छानुनके सुत्राधिक करते पुरुष्टिंग केना नहीं है, और हरकेष छुक्ते छानुनके सुत्राधिक करते पुरुष्टिंग केने हैं, अने विकास होने ही, अने कानुनन हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या है जब नात्रन हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या है जब नात्रन हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या है जब नात्रन हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या है जब नात्रन हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या है जब नात्रन हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या है जब नात्रन हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या है जब क्या है जब क्या हम्ली है, असकी किन्न क्या है जब क्या हमारी क्या इस्ती है, असकी किन्न क्या हमारी क्या इस्ती है, असकी क्या इस्ती है क्या इस्ती है

नैतिक दिष्टिसे हम सही रास्तेपर हैं, हमें फिक करनेकी जरुरत नहीं। हम सबको जिस चीअसे वचना है, वह तो यह है कि हम किसी मुल्कि प्रति या किसी मुल्कि लोगोंके प्रति बैरमाव न रखें। मिसालके तीरपर मुसलमानोंके प्रति या पाकिस्तानके प्रति वैरमाव रखकर कोशी मी पाकिस्तानका और यूनियनका वाशिन्दा होनेका दावा नहीं कर सकता। अगर असा बैरमाव आम तौरपर फैल जाय, तो दोनोंमें लहाशी ही होनेवाली है। हरसेक मुल्क असे याशिन्दोंको, जो अपने मुल्किकी तरफ दुश्मनी रखते हैं और दुश्मन मुल्किकी मदद करते हैं, दगावाज और वेवका करार देगा। वकादारीके हिस्से या हक दे नहीं किये जा सकते।

### ९६

95-97-786

## अंकुश हटानेका नतीजा

कहा जाता है कि खाने-पहननेकी चीजोंपर जो अकुश रहा है, वह जा रहा है। ख़ुसका परिणाम मेरे सामने व्रजिक्शनजीने रख दिया है। मैंने सोचा कि आपके सामने भी वह रख हूँ। पहले गुरू रुपयेका अक सेर आता था, अब आठ आने सेर मिलने लगा है। यह वही बात है। कोओ कारण नहीं है कि अससे भी कंम दाम नहीं होने चाहियें। जब मै लबका था, तब तो अक आनेका सेर मर गुरू आता था। असी तरह जो शक्कर पहले ३४ रुपये मन शी, वह अब २४ रुपये मन हो गभी है। मूँग, ख़ुहद और अरहरकी दाल अक रुपयेकी ९४ छटाक मिलती थी, वह अब रुपयेकी डेढ सेर हो गभी है। असी तरह चना २४ रुपये मन था और अब ९८ रुपये मन हो गया है। गेई काले बाजारमें ३४ रुपये मन था, वह अब २४ रुपये मन हो गया है। वह सण मुझे अच्छा लगता है। मुझे लोग कहते थे कि 'आप अर्थशास्त्र नहीं जानते, भावकी चढ़-ख़ुतर नहीं समझते। आप तो महात्मा ठहरे। आप कहते हैं कि अकुश खुठा

## तनगारें और सिविल सर्विस

नेरे पास विद्यावत आता है कि मिनिल मर्निनपर जितना सर्वे क्यों किया जाता है ? टेकिन सिनिल सर्विम से बेस्ट्रम हटा नहीं सकते ! हटा हैं तो लाम कैसे चले ? पुरा लोग तो चले गये । जिमलिजें जो लोग रह गये हैं, शुनसे ज्यादा माम टेना पढ़ता है । सरहार पटेल्ने शुन्हें घन्यवाद मी दिया है । जो लोग धन्यवादक लायक हैं, शुनें धन्यवाद मी दिया है । जो लोग धन्यवादक लायक हैं, शुनें धन्यवाद मीले, तो मुसे कोओं विकायत नहीं हो सकती । मगर सहची

सिविल सर्विस तो हम लोग हैं । हम जितना विश्वास सिविल सर्विसके लोगोंपर रखते हूं, क्षतना अगर अपने आपपर रखें, तो हम बहुत आगे यद सन्ते हैं। अगर हम दगा करें, तो जैसे सिविल सर्विसको सजा होती है, वैसे ही हमें भी सजा हो । अमक काम सांपकर कहा जाय कि जितना कान आपको करना ही है। जिस तरह सारी प्रजाको हम जिम्मेदार समझते हैं। जिन्हें पार्रुमेन्टरी सेकेटरी बनाते हैं. झन्हें भी टरमाहा देना पढ़ता है और सिविल सर्विसवालोंको भी । जब कांग्रेसके दायमें करोहोंका कारोबार नहीं था. तब तो हम किसीको दरमाहा नहीं देते थे । दरमाहा देना, मजान देना और पार्लमेन्टरी सेकेटरी बनाना. यह मुझे तो चुभता है। कांग्रेसका काम हमेगा सेवा करना रहा है। पहले हमें आजादी हासिल करनी थी । अब हिन्द्रस्तानको खेँचा झठाना है। यह देखना है कि हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान, पार्सी, शीसाशी सव सोग यहाँ जान्तिसे रहें । जिस कामके लिओ हम क्या पैसे दें <sup>2</sup> आज तक नहीं देते थे. तो अब कैसे दें १ १४ अगस्तके बाद हमने देशको किनना आगे बढाया है ? कितना पानी गिरा, कितनी ख़पज बढी ? किनने अयोग बढे ? जिसका हिसाब तो लीजिये । पैसे क्या कर सकते हैं हिन्दका काम बढ़े, नाम बढ़े और दाम बढ़े, तब तो बात है। तब देहाती भी महसस करेंगे कि कुछ हो रहा है। शैसा न हो और हम सर्च बढाते जायँ यह कैसे हो सकता है <sup>2</sup> हर पेढीको अपनी आमदनी और खर्चका हिसाव रखना पहता है । आमदनी खर्चसे ज्यादा हो, नो अच्छा लगता है। लेकिन असमे झलटी बात हो, तो चिन्ता होती है। हिन्दस्तान अक वही पेढ़ी है। आज हमारे पास पेसे हैं, अिसलिओ हम नाचते हैं। मगर हम सँमलकर नहीं चलेंगे, तो वे रहनेवाले नहीं हैं।

### जबरदस्तीसे कब्जा

अक भाअी, जो सियालकोटमे रहते थे. लिखते हैं कि पहले तो पंजाब क्षेत्र था, सो अनुका मकान पूर्व पंजाबमे या और वह ज्यापार पश्चिम पजावमे करते थे । पश्चिम पंजावसे अन्हें भागना पदा । पूर्व पजावमें आकर देखा कि खनके मकानमें सरकारी अमलदार रहते हैं। अन्होंने बहुत कोशिश की कि मकान खाली हो जाय, पर यह हो न सका । अन्हें अपने घरमें सिर्फ दो कमरे रहनेको मिले । वह पूछते हैं - क्या हुकुमतको खुनका मजान खाली करवानेमे खुनकी मदद नहीं करनी चाहिये <sup>2</sup> क्या यह अच्छा होगा कि असके लिओ अन्हें कोर्टेमें जाना पढे <sup>2</sup> में मानता हूँ कि हुकूमतको अनका मकान खोली करवानेमें खुनकी मदद करनी चाहिये, ताकि खुन्हें कोर्टमें जानेकी जरूरत न पहे । मकानमें रहनेवाले भाभी सरकारी अमलदार हैं. अिसलिओ अनका मकान खाली करवाना सरकारके लिओ आसान होना चाहिये। यहाँ भी दु खी लोग मकानोंका कब्जा है बैठे हैं। ताला भी तोड हेरी है। मकान-मालिक अपने मकानमें रहना चाहे, तब कोओ सरकारी अमलदार झुसमें कैसे रह सकते हैं ? शरणार्थी मनमें आवे वैसा करने बैठ जाते हैं I और, अगर वह मजन मुसलमानजा हुआ, तब तो कहना ही क्या ? लेकन शैसा करके वे न अपना भला करते हैं, न हिन्दुस्तानका । चोरी, छ्टमार वगैरा करके क्या कभी किसीका मला हो सकता है 2

#### मीठी वार्ते

लोग मुझे रोज मुनाते हैं कि पाकिस्तानवाले मीठी वार्ते भलें करें, मगर वहाँ कोओ हिन्दू: या सिक्स अिज्जत-आवरूके साथ नहीं रह सकता । अगर जैसा ही सिलसिला चलता रहा, तो पाकिस्तानमें कोओ हिन्द्-सिक्स नहीं रह जायगा । आखिरमें मुसलमान आपस आपसमें लड़ेंगे । असी तरह हमरि यहाँसे सब मुसलमान निकाले जायँ, तो वह मी बुरा है । इसने तो कमी कहा ही नहीं कि हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुओंका ही है । आवाज खुठी थी कि मुसलमानोंके लिओ अलग जगह चाहिये । मगर सैसा किसीने नहीं कहा कि वहाँ मुसलमानोंके सिवा कोओ रह नहीं सकेगा । १५ अगस्त आओ। आवाज खुठी कि पाकिस्तानमें सबको रखना है । मुझे वह अच्छा लगा । पर शुसपर अमल न हो सका । दोनों तरफ ख्न-खच्चर वगैरा चलता रहे, तो आखिरमें दोनोंका सहार ही होना है ।

## **छौटनेकी** शर्तें

अंक दूसरे मामी लिखते हैं कि "मुझे छाहोरसे भागना पडा, मगर जब आपने कहा कि सबको अपने घर छौटना ही है. तब मै बापस पश्चिम पंजावमें गया । वहांपर मेरी जमीन और मकान दसरोंको मिल चुके थे । मैने बहुत कोशिश की, मगर मुझे वे वापस मिल नहीं सके । असी हालतमें लोग कैसे वापस जा सकते हैं 2 " मैने तो आज किसीको कहा ही नहीं कि वापस जाना है। जब मौका आयेगा, तब संसलमान भाभी अनके साथ जायेंगे, और जरुरत होगी, तो मै भी जासँगा । आज तो सन वात ही वात है । मगर हमेशा असा रहनेवाला नहीं । कहना ओक और करना दूसरा, यह कब तक चल सकता है 2 आज तो शरणार्थियोंको तैयारी ही रखना है। जब तक मै यह न कहूँ कि फलानी तारीखको जाना है, तब तक वे खाना नहीं होंगे। मेरे मनमें नहीं था कि अितनी जल्दी वापस जानेकी बात मी निकल सकती है। निकली सो अच्छा लगता है। मगर फिजा वदलनेमें कुछ समय तो लगेगा ही । अभी तो तजवीज ही चल रही है । मेरी खम्मीद है कि जब सब तैयारी हो जावेगी, तब पाकिस्तानवाले गाडी मेजकर कह हेंगे कि अतने हजार आदमी आवें।

# पूर्व अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी

अव पूर्व अफ्रीकाकी वात करूँगा । वहाँ नैरोयी नामका अेक शहर है । असे बनानेमें सिक्खोंने बटा हिस्सा लिया है । सिक्ख जैसे-तैसे लोग नहीं, बड़ी काबिल कीम हैं। वे मेहनन करनेवारे हैं। वहीं ग्रा मेहनत करके अन्होंने रेलें यनाओं, मगर अब वहाँ जा नहीं सकते । मजदूरी कर सक्ते हैं, मगर वहाँ रह नहीं सकते । अन यारेमें वहाँ कानून भी यना है। अभी यह पास नहीं हुआ । अग कानूनमें हिन्दस्तानियोंके हरू बहुत रम पर दिये हैं । पहिता जबाहरहाहजी ही फॉरेन मिनिस्टर और प्रांअन मिनिस्टर हैं । खनको वहाँफे हिन्दस्नानियोंने तार दिया है और अम तारकी नकल माने मेजी है। वे निगते हैं कि हिन्दस्तानके आजाद होनेके याद भी हिन्दस्तानियों केंसे हाल ए सकते हैं ? मोम्बासा त्रिटिंग लोगांकी हुनुमतम है । वहाँ हिन्दुस्तानियोंका यह हाल क्यों ? पूर्व अफ्रीकार्ने हमारे काफी ताजिर (ज्यापारी) परे ्हें । हिन्दू और मसलमान दोनों हर जगहसे वहाँ गये हैं । हुन लोगोंने पैसा भी काफी कमाया है । टेकिन हस्त्री लोगोंके साथ तिजारत करके कमाया है, छटकर नहीं । अप्रेजेंसि और युरोपफे दूमरे लोगोंसे पहले हमारे लोग वहाँ गये थे । अन्ताने वहाँ यह यह मकान बाँधे, तिजारत बनाभी । वे सबके साथ मिल-जुलरर रहे । श्रन्होंने हमेशा शुद्ध कौरी ही कमाभी, भैसा नहीं कहा जा महता । मगर झन्होंने निसीपर जयरदस्ती भी नहीं की । वे लिगते हैं कि यह पिल रुक्ता चाहिये । मैं भी मानता हैं कि वह रुक्ना चाहिये। सगर असे रोक्नेकी साज इमारी ताक्त नहीं । आपसमें दरमनी करके हम आज अपनी शक्तिको क्षीण कर रहे हैं। हमारे पास अक ही वल है। वह है-हमारा नैतिक वल । शुसे स्रोक्र हम वहाँ जावंगे ? राक्षसी वलके सामने दैवी बल ही टिक सकता है। मै आशा रजता है कि पूर्व अमीकाकी सरकार समझ जायेगी कि असे हिन्दुस्तानको दुरमन नहीं बनाना चाहिये। जवाहरलालजीसे तो जो हो सनेगा. वह सब करेंगे ही।

### भ्रमसे भरी दलील

आज मेरे पास अक रात आया है। ख़सीके वारेमें आपसे वात करना चाइता हैं। खत लिखनेवाले माश्री मुझसे पूछते हैं "आपने तो नहा है कि हिन्दस्तान सबका मित्र है। तब आप अप्रेजों और ममलमानोंमें फर्क कैसे करते हैं ? अप्रेजीका आप विरोध करते हैं और अर्द्का पक्षपात । आपका प्रार्थना-सभामें यह कहना कि आपको दुःख होता है कि लोग अमी भी आपको अप्रेजीमें लिखते हैं. सुझे चुभता है। मुझे असिसे दुख होता है। आपने कहा है कि क्या सर तेजवहादुर मण्र खर्द भूल सकते हैं ? लेकिन में आपसे कहता हैं कि मद्रासकी तरफ करीब करीब सब लोग अप्रेजी जानते हैं। क्या वे अप्रेजी भूल सकते हैं ?" द राका कारण आम तौरपर आदमीकी वेखवरी और अज्ञान होता है । जिन भाशीके प्रश्नोंसे मुझे आइचर्य हुआ । मैने कहा है कि हम सारी दुनियाके मित्र हैं और सारी दुनिया हमारी मित्र है। छेकिन अिसके साथ भाषाका क्या सम्बन्ध है <sup>2</sup> वे पूछते हैं कि अगर मुद्दे अर्दका शेतराज नहीं. तो अंप्रेजीका क्यों १ यह प्रश्न भारी अज्ञानका सचक है। अर्दका में विरोध नहीं करता यह सही है। अर्दू अप्रेजीकी तरह परदेशी भाषा नहीं । वह तो यहीं वनी है और मुझे अिस वातका फल है । खर्द सगलोंके वक्त फौजकी भाषा थी । फौजमें जो हिन्दू-मुसलमान थे, वे हिन्दुस्तानी थे। भुगल वादशाह वाहरसे आये थे. मगर <sup>4</sup> हिन्दुस्तानके हो गये थे । हमें प्रान्तीय भाषाओंको मिटाना नहीं, झन्हें भव्य बनाना है । मगर असके साथ साथ हमारी राष्ट्रमाणा क्या होगी. यह भी सोचना है। हिन्दुस्तानमें १४ भाषाओं चलती हैं। अनके सिवा कुओ दूसरी माषाओं भी बोली जाती हैं, जो भितनी आगे नहीं बढी हैं। अलग अलग प्रान्तोंको आपसमें व्यवहार करनेके लिखे कौनसी

माषाका आश्रय छेना होगा? मैं जब वैरिस्टर होकर आया था, तब तो लढ़का ही था। दो वरस हिन्दुस्तानमें रहकर दक्षिण अफ्रीका चला गया सीर वहाँ २० वरस रहा। जबसे में दक्षिण अफ्रीकासे हिन्दुस्तान छौटा, तमीसे कहता रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषा वहीं हो सकती हैं, जिसे हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं, और खुर्दू और नागरी लिपिमें लिखते हैं। अप्रेजी कभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। मैं खुर्दू लिपिका समर्थन करता हूँ और अप्रेजीका नहीं, असमें आक्कर्य क्या हो सकता हैं? तुलसीदासकी भाषाको आप मूल खुर्दू भाषा कह सकते हैं। बादमें खुसमें अरबी-फारसी शब्द भर दिये गये। तुलसीदासके हम सब अकत हैं। तुलसीदासके जो लिखा, सो आपके लिओ लिखा, मेरे लिओ लिखा। खुन्होंने अरबी-फारसीके शब्द भी लिखे। मगर वे शब्द साम तौरपर प्रचलित थे।

#### निरा अज्ञान

ठाला लाजपतराय पंजाबके शेर थे । वह चले गये । मै **स**नका मित्र था। मै अक्सर अनसे मजाक किया करता था कि तुस हिन्दी क्व बोलोगे और देवनागरी कव लिखोगे! वह जवाव देते थे कि यह होनेवाला नहीं है। वह आर्यसमानी थे। सनके घरने हमेशा हवन होता था । खर्दके वह वहे विद्वान ये । श्रीघतासे लिख सकते थे । भंटों तक हार्द्में और अप्रेजीमें बोल सक्ते थे। पर हिन्दी नहीं जानते थे। सनके साथ बात करते समय मुझे चुन चुनकर अरबी-फारसीके शब्द अस्तेमाल करने पहते थे । असा नहीं है कि मुसलमान मेरे ज्यादा दोस्त हैं और हिन्दू कम । मेरे पास सव समान हैं । जो मेरे लबके-लबकी माने जाते हैं. वे झतने ही मेरे प्यारे हैं जितने कि देशके दूसरे तबके तबकी । धर्म हमें यही सिलाता है । यह सीधी बात है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका मै दो बार समापति बना था। वहाँ भी ' भैने अग्रेजीका विरोध किया था । लोगोंने तालियों वजासी थीं । भाज मै जब सर्वका पक्ष केता हैं. तो कम हिन्दू नहीं हो जाता। जो खुर्दूका देप करते हैं और अप्रेजीका पक्षपात करते हैं. वे कम हिन्दू हैं। अमेओंके जनानेमें भी में वही वार्ते करता था। मै न तो अमेओंका

दुरमन हैं और न अप्रेजीका । मगर सब चीजें अपनी अपनी जगहपर अच्छी लगती हैं । अंप्रेजी दुनियाकी, और व्यापारकी भाषा है, हमारी राष्ट्र-भाषा नहीं । अंग्रेजी राज्य तो यहाँसे गया. डेकिन अंग्रेजी भाषाका और अनेनी सभ्यताका असर नहीं गया । यह वहे दु खकी वात है । पत्र लिखनेवाले मासी महासको जानते नहीं । यहाँके वनिस्वत वहाँ ज्यादा लोग अंग्रेजी जानते हैं। मगर मे बहुत दिनों पहुले जब मद्रास गया था. तब महात्मा नहीं बना था। तागेवाला मेरी अंग्रेजी नहीं समझा मगर मेरी द्रटी-फ्रटी हिन्दुस्तानी समझकर वह मुझे नटेसनजीके घरपर छे गया था । दक्षिणमें सुख्यत चार भाषाओं चलती हैं -- तामिल, तेलग्. 'मलयालम और कन्नड । मगर सब जगह द्रटी-फ़टी हिन्दुस्तानीसे काम चल जाता है । तो लोग मुझे राष्ट्रभाषामें लिखें, प्रान्तीय भाषामें लिखें । अप्रेजीमें क्या लिखना ? हिन्दुस्तानी झर्द और हिन्दीके संगमसे वनती है. जैसे कि गंगा-जमनाके सगमसे त्रिवेणी वनती है। अर्दका अर्थ है अरबी और फारसीसे भरी भाषा । हिन्दी, सस्कृतसे भरी भाषा है । दिन्दस्तानीमें सब प्रचलित शब्द होते हैं । व्याकरण तो अक ही (हिन्दी) होगा । हिन्दस्तानीमें अरवी, फारसी, संस्कृतके प्रचलित शब्द आर्थेगे । सुसमें अंप्रजीके शब्द भी आयेंगे, जैसे रेलगाडी, कोर्ट वगैरा । झससे हमें नफरत नहीं । छेकिन हिन्दुस्तानी जाननेवाला अगर सुझे अंप्रेजीमें लिखे. तो असके खतको मै फेंक देंगा। मेरा लढका मुझे अंग्रेजीमें छिखे. तो झसके खतको फेंक देंगा । मगर अंग्रेज तो अंग्रेजीमें लिखेंगे ही । असी सादी और सरल वातको हम क्यों नहीं समझ सकते <sup>2</sup> कारण यह है कि हम अपना धर्म-कर्म सब भूछ गये हैं। जो विकृति पैदा हो गभी है. झससे हमें मीश्वर बचावे।

#### अधर्भ

अजमेरमें जो इन्छ हुआ, श्रुसे आप याद करें । यहाँ मुसल्मानोंको मारकर हम हिन्दू धर्मकी रक्षा नहीं कर सकेंगे । मै दो चार दिनका मेहमान हूँ । बादमें आप छोग मेरी बातोंको याद करेंगे । अगर मुसलमान कहें कि पाकिस्तानमें मुसलमानोंके िवा कोओ नहीं रहेगा, तो वे अस्लामको दफना देंगे। असी तरह अगर वाक्षिविछको माननेवाले

सीसाभी या कुरानको माननेवाले मुसलमान कहें कि हम ही सहले-किताव हैं, तो यह बात गलत है। सब धर्म भलाभी सिखाते हैं, बुराभी और दुरमनी नहीं।

९९

90-97-184

## जसरा गाँवका दौरा

आज मे गुडगाँवकी तरफ गया था। वहाँपर मेव स्रोग पड़े हैं। कुछ अलबरसे जबरन भगाये गये हैं, कुछ भरतपुरसे। **स**नकी मस्जिदें वगैरा ढा वी गओ हैं। डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव भी मेरे साय गये थे । अन लोगोंने अपनी कहानी सुनाओ । हिन्दू भी काफी थे । देखनेमें भैसा लगता था कि अनमें कुछ बैमनस्य है ही नहीं । मगर वह है । मेव छड़ाफे होते हैं । मगर अब हर गये हैं। कभी पाकिस्तान चळे गये हैं। कभी क्षिस सोचमें हैं कि झन्हें जाना चाहिये या रहना चाहिये । डॉ॰ गोपीचन्दने अन्हें सना दिया कि जो रहना चाहते हैं. वे जरूर रह सकते हैं। जहाँ तक मै समझता हैं. और जिन्दा हैं. मुझसे तो यह वर्दास्त ही नहीं होनेवाला है कि लाखों लोग अपना घर छोडकर वेधर बने रहें । लाखोंको दोनों तरफसे घर छोदकर भागना पद्दा. यह वहिषायाना बात थी । किसने शुरू किया, किसने ज्यादा किया. असका खयाल छोड़ दें, नहीं तो दुश्मनी मिटही नहीं सकती । मजबूरीसे किसीको भागना न पड़े, अितना ही आपको देखना है। जो डर गये हैं और जाना चाहते है. वे भले जावें। वहाँ कभी बहनें भी थीं। किसीके पास तम्बू है, तो किसीके पास नहीं । वे वापस तो तभी जा सक्ते हैं, जब अलबर और भरतपुरके लोग सुन्हें युला लें। कभी लोग कहते हैं कि मेव लोग तो गुनाह करनेवाले हैं। अगर भैसा भी हो. तो क्या गुनाह करनेवालोंको मार डाटेंगे <sup>2</sup> सीधा रास्ता तो झन्हें सुघारना और शराफत सिखाना है।

# कीमतें और अंकुशका हटना

अंक माभीका तार है कि आपने तो कहा था कि चीनीका माल गिर गया है, मगर यहाँ तो वढा है। असका जवाब यह है कि किसी जगहपर खास कारणहे भाव भले वढा हो, मगर दूसरी जगहोंपर कम हुआ है। दिल्लीमें शक्करका भाव कम हुआ है। शक्कर तो चीनीसे अच्छी होती है।

# पेट्रोलपर अंकुश

**अेक** जगहसे दूसरी जगह माल हे जानेमें कठिनाओं होती है। डॉ॰ मथाओं कहते हैं कि झनके पास माल ढोनेके डिब्बॉ और कोयलेकी कमी है । ये दिक्कतें दर करनेकी कोशिंग हो रही है । आइचर्यकी बात है कि जब रेल नहीं थी. तब हमारा काम चलता था। मगर अब रेल है. मोटर है. हवाओ जहाज हैं. तो भी हमारे हाय-पाँव फल जाते हैं। रेलके अलावा लेगोंको और सामानको अधर-सधर ले जानेका जरिया मोटर है। मगर मोटर तो पेटोलसे ही चल सकती है। और पेटोलपर अक्रश है। पेटोलका अक्रश खठा दिया जाय, तो लारियोंवाले लारियाँ चला सकते हैं। नमकका कण्टोल छूटा, मगर नमकका भाव वदा । आज नमक मिलना मुद्दिक्ल हो गया है । असा ही पेट्रोलके बारेमें हो सकता है। मगर मुझे तो असमें हुई नहीं है। पेट्रोल मैसी चीज नहीं, जिसकी सबको जरूरत हो । और लारियाँ चलने लगें, तो नमक्की कमी पूरी हो सकती है। अकपर कण्टोल रखना और अक पर नहीं, यह चल नहीं सकता । हमें अनेक ही नीति रखनी चाहिये और देखना चाहिये कि लोग क्या करते हैं। काले वाजारमें तो पेट्रोल/ सबको मिलता ही है। कर्जा लोग असे काला वाजार कहते भी नहीं. क्योंकि वह तो दिन दहाडे चलता है। पेटोलके पीछे खब रिस्वतखोरी चलती है। सैकड़ों रुपये अफसरोंको देने पड़ते हैं। अक बराअभिंसे अनेक द्वराअियाँ निकलती हैं । पेट्रोल खानेकी चीज नहीं । हरअेकके क्षपयोगकी चीज नहीं । हकुमतको अपने कामके लिओ जितने पेट्रोलकी जरुरत है, खुतना रख छे और वाकीपरसे अकुश हटाछे। परिणासमें

अगर वाजारमें पेट्रोल विकना वन्द हो जाय, तो खुससे मुझे कोसी अफन्नोस न होगा । हिन्दुस्तानका कारोबांर खुससे बन्द होनेवाला नहीं है । हिन्दुस्तान सर नहीं जायगा, जिन्दा ही रहेगा ।

#### मिश्र खाद

हमारे यहाँ पूरी खुराक पैदा नहीं होती, क्योंकि हमारी जमीनको पूरी खाद नहीं भिलती। हम खाद नाहरसे लाते हैं। झुससे रुपया बरवाद होता है। जमीन भी विगड़ती है। मीरावहनने यहाँ स्नेक कान्फरेन्स बुलाओं थी। वह किसान वन गओं है। खुसे गाय प्रिय है। जितने इससे आदनी प्रिय हैं. झुतने ही जानवर मी प्रिय हैं। गायको वह मित्र जैसी समझती है । अपनी खराक छोड़कर ख़से ख़राक देगी, सब तरहकी सेवा करेगी । असने कान्फरेन्सकी वात निकाली । पीछे सुसर्ने सर दातारसिंघ और राजेन्द्रवाव वगैरा भी आये। खुन्होंने कुछ प्रस्ताव पास करके बताया है कि खाद कैसे वन सकता है । लोग जानवर्रिक मलको कचरेके साथ भिलाकर जब खाद बनाते हैं. तब पता नहीं चलता कि वह खाद है। ख़ुसे हायमें छे लो, तो वदवू नहीं आती। कवरेमेंसे क्रोडों रुपये वन सक्ते हैं। वे लोग पैसेके प्रलोमनसे नहीं आये थे। सेवा-भावसे आये थे । दो तीन दिन वैठे । राजेन्द्रवाव प्रधान थे । सुनके प्रस्तावोंका निचोड यह था कि हम कचरेमेंसे करोकों स्पये कैसे बना सक्ते हैं, और अेक मनकी जगह दो मन, चार मन धान कैंसे पैदा कर सक्ते हैं। मीरावहन चली गसी है । वह हरिद्वारके पास वैठकर यही काम करेगी। मैंने सोचा कि अस बारेमें आपको सी वता दें।

# वुजदिली छोड़ दो

यह द राकी बात है कि दिल्लीमें योड़े पैमानेपर फिर गोलमाल गुरु हो गया है । अगर यहाँके हिन्दू और सिक्ख या पाकिस्तानसे आये हुओ दु खी लोग यह नहीं चाहते कि मुसलमान यहाँ रहे. तो सन्हें साफ साफ यह कह देना चाहिये। हकूमतको भी साफ साफ कह -देना चाहिये कि वह मुसलमानोंकी रक्षा नहीं कर सकती। हमारे लिओ यह शरमकी वात होगी । अिसमें हिन्दू वर्म और सिक्ख धर्मका अस्त है। असी तरह अगर पाकिस्तानमें हिन्दओं और सिक्खोंको आरामसे रहने न दिया जाय, तो असमे अस्लामका अस्त है । हिन्द धर्म तो हिन्दस्तानमें ही है। दिल्लीसे बहुतसे मुसलमान तो भगा दिये गये है। जो वाकी हैं. अन्हें तरह तरहसे परेशान किया जाता है। यह दुरी बात है। अगर हम वहादर बने. शरीफ बने. तो मसलमान या किसीका भी डर रखनेकी जहरत नहीं । आपने अभी भजनमें सुना — मीरा भक्तको देखकर खुश होती थी, और जगतको देखकर रोती थी। भक्तको देखकर असके मनमें भी भिक्त पैदा होती थी। अगर आप भले हैं, तो दसरोंको भले बनना ही होगा । मुसलमान अगर वह कि हिन्दू बुरे हैं, अन्हें मारो-काटो, तो यह गलत है। अिसी तरह हिन्दू अगर मुसलमानोंको द्वरे समझकर मारकाट करें, तो वह भी गलत है द्वरा अपनी द्वराभी है खुद मर जायगा । )यहाँपर मुसलमान हिन्दुओंसे हरें और पाकिस्तानमें हिन्दू मुसलमानोंसे डरें, यह असहा होना चाहिये। इसने वार्ते तो वही वडी की है, और आज भी करते हैं कि हमारे यहाँ सब आरामसे रह सक्ते हैं। मगर भैसा होता नहीं। अगर हमारी हुकूमतको सच्ची वनना है, तो सरकारी अफसरों और पुलिस वगैरा सबको ठीक तरहसे चलना होगा । आज तो हकूमतकी जो बागडोर हमारे हाथमें आ गसी है. वह छट रही है।

#### ग्रामोद्योग

मगर बाज में आपसे प्रामोद्योगके वारेमें बात करना चाहता हूँ। जब में हरिजन-बस्ती जाता था, तव वहाँ प्रामोद्योग-सपकी भी सभा हुआ थी। श्रुस बोरेने में आपको छुछ कह नहीं सना। मैंने कशी बार कहा है कि चरखा मध्य-विन्दु है, स्य् हैं और दूसरे प्रामोद्योग श्रुसके अर्थ-तिर्द धूमनेवाले ग्रह हैं। अगर स्य नहीं चलता, तो ग्रह नहीं चल सनते । आपके झढ़ेमें चक हैं। श्रुसे छुदर्शन चक कहो या अशोकका धर्मचक नहों, वह चरखेनी निशानी हैं। जैसे स्य न हो, तो ग्रह नहीं रह सनते, श्रुसी तरह में मानता हूँ कि अगर प्रह न रहें, तो स्यंको भी छुछ न छुछ नुकसान होगा। मगर असे में वैज्ञानिक दृष्टिसे सिद्ध नहीं नर सनता।

प्रामोशोग-सघ चला तो कांग्रेसकी तरफंसे, मगर वह है स्वावलम्बी। चक्कीका खुयोग बन्द होनेसे आज अच्छा आटा नहीं मिलता। क्या सब जगहोंपर आटा पीसनेकी मशीन जायगी? क्यों जाय? दिल्लीके आसपास बहुतसे देहात है। दिल्लीको खुनका आश्रय देना है और खुनको आश्रय देना है। तब वह ख्वस्रत चीज बन जाती है और रोनों अक दूसरेको समुद्ध बनाते हैं। मुनता हूँ कि दिल्लीमें बहुतसे कारीगर मुसलमान थे। खुनके जानेसे छोगोंको बहुत कठिनाओं हो रही है। पानीपतमें बहुतसे मुसलमान कम्बल बनानेका काम करते थे। खुनके जानेसे वह खुशोग भी अस्त-सा हो गया है। नये हिन्दू कारीगर वह धन्धा नये दिरेसे सीखें, तबकी बात तब है। कश्री धन्धे आम तौरपर हिन्दू करते थे, कश्री मुसलमान। दोनों तरफसे कारीगरीके बले जानेसे हिन्दुस्तान और पाक्सिसान दोनों आज हव रहे हैं।

# पूँजी और मेहनत

क्ल मैंने आपको खादकी वात धुनाओ थी। गोयर, कचरे, मनुष्यके मल वगैरामेंसे ख्वस्रत और धुगन्धित खाद मिल सकती है। सुसे आप संदूक्में रस सक्ते हैं। जैसे धूलसे सन्दूक नहीं विगवता, वैसे अससे भी नहीं विगवता। यह सुनहली चीज है। धूलमेंसे धान पैदा करनेकी वात है। दिल्लीमेंसे ही कितना कचरा अिकहा होता है श्मगर दिल्ली तो अक शहर है। हिन्दुस्तानके ७ लाख देहातोंमें पश्च और अन्सान मेला निकालते हैं। अपनी जगहपर वह सुनहली चीज है। खाद बनाना भी अक प्रामोद्योग है। चरखा प्रामोद्योग है। वह तभी चल सकता है, जब करों खुसमें हिस्सा लें, मदद दें। तभी वड़ा नतीजा आ सकता है। यह पूँजी और अमका दुनियादी मेद है। हरिजन-सेवक-स्व, प्रामोद्योग-सव, गोसेवा-सव, तालीमी-संव, चरखा-सव, सव गरीवोंकी सेवाके लिओ हैं। पंचायत-राज हिमालयसे नहीं खुतरनेवाला है। जनता खुसकी नींव है। नींव मजबूत हो, तभी खुसपर बड़ा मकान बन सकता है। अन पाँचों संघोंका काम करके आपको यह नींव मजबूत करनी है। नहीं तो आज यादवी तो चल ही रही है। यादव आपस आपसमें लड़ मरे थे। यादव-स्थलीको रोकना है, तो आपको रचनात्मक कार्यक्रमपर जोर टेना चाहिये।

# १०१

२२-१२-18७

#### धार्मिक स्थलोंको विगाडा न जाय

यहाँसे आठ-दस मीछके फासलेपर महरोछीमें कुतबुद्दीन बिख्तयार काकी विश्तीकी दरगाह है। वह पवित्रतामें अजमेरकी दरगाहसे दूसरे वम्मरपर मानी जाती है। अन दरगाहोंपर न मिर्फ ग्रुसलमान जाते थे, बिक्क हजारों हिन्दू और दूसरे गैरमुस्लिम भी वहाँ पूज्यभावसे जाया करते थे। पिछले सितम्बरमें यह दरगाह हिन्दुओंके ग्रस्सेका विकार बनी। आसपासमें रहनेवाले ग्रुसलमान अपने ८०० साल पुराने घरोंको छोड़नेपर मजबूर हुओ। अस किस्सेका जिक्क करनेका कारण अतता ही है कि दरगाहके प्रति वफादारी और प्रेम रखते हुओ मी वहाँ कोभी ग्रुसलमान नहीं है। हिन्दुओं, सिक्खों, वहाँके सरकारी अफसरों और हमारी सरकारका यह फर्क है कि वे जल्दीसे जल्दी पहलेकी तरह् क्षुस दरगाहको खोलकर यह कलकका टीका घो डालें। यह चीन

लगा है कि वह तो मुख्यत. सवर्ण हिन्दुओं की ही संस्था है। जो मी हो, जब तक खोंचतान जारी है, मुसलमान वालिज्जत अलग खड़े रहें। जब अनकी सेवाओं की काग्रेसको जरूरत होगी, वे काग्रेसमें आ जावेंगे। अस वक्त तक जिस तरह मैं काग्रेसका हूँ, वे काग्रेसमें रहें। काग्रेमका चार आनेका मेम्बर न होते हुओ भी काग्रेसमें मेरी हैितयत है, त का कारण यह है कि जबसे १९१५ में मैं दक्षिण अफ्रीकासे आया हूँ, मैंने वफादारोंसे काग्रेसकी सेवा की है। हरओक मुसलमान आजसे असा कर सकता है। तब वे देखेंगे कि सुनकी सेवाओंकी भी सुतनी ही कदर होती है, जितनी कि मेरी सेवाओंकी।

आज हरलेक मुसलमान ठीगवाला और अिसिलि ने कांग्रेसका दुइमन समझा जाता है। वदिकस्मतीसे लीगका शिक्षण ही असा रहा है। आज तो दुइमनीका तिक मी कारण नहीं रहा। कौमवादके जहरसे मुक्त होनेके लिने चार महीनेका अरसा बहुत छोटा अरसा है। अस दु खी देशका दुर्भाग्य देखिये कि हिन्दुओं और सिक्खोंने जहरको अमृत समझ लिया और लीगी गुसलमानोंके दुइमन वने। औटका जवाब पत्थरते देकर खुन्होंने कलंकका टीका मोल लिया, और मुसलमानोंके बराबर हो गये। मेरा मुसलमान अकल्पियतों अनुरोध है कि वे अस जहरीले वाताबरणसे स्पूपर खुटें, खुनके बारेमें जो वहम भर गये हैं, खुन्हें अपने आदर्श बरतावसे वे गलत सिद्ध करें और बता दें कि यूनियनमें अज्जत-आवरसे रहनेका अक यही तरीका है कि वे मनमें किसी तरहकी चोरी न रखकर हिन्दुस्तानके शहरी वनें।

अनमेंसे यह परिणाम निक्तता है कि लीग राजनीतिक संस्थाके रूपमें नहीं रह सकती। अिसी तरह हिन्दू-नहासमा, सिक्ख-सभा और पारसी-सभा भी नहीं रह सकती। घार्मिक संस्थाओं के रपमें वे मले रहें। तब अनम नान अन्दरनी सुधार करना होगा, धर्मिकी अच्छी चीजें हेंदना और अनपर अनल करना होगा। तब वातावरणमेंसे जहर निक्ल जायगा और ये संस्थाओं अेक दूसरीके साथ भलाओं करनेमें मुकावला करेंगी। वे अेक दूसरीके प्रति मित्रभाव रखेंगी और स्टेटकी मदद करेंगी। अनकी राजनीतिक नहस्ताकालां तो कांग्रेमके ही हारा पूर्ण हो मकती

हैं, चाहे वे काप्रेसमें हों या न हों। जय काप्रेस, जो कांप्रेसमें हैं, खुन्हींका विचार करेगी, तो खुसका क्षेत्र बहुत सकुचित हो जायगा। काप्रेसमें तो आज भी बहुत कम लोग हैं। लेकिन काप्रेसकी आज कोओ वरावरी नहीं कर सकता, तो खुसका कारण यह है कि वह सारे हिन्दुस्तानकी नुसाक्षिन्दगीका प्रयत्न कर रही है। वह गरीव-से-गरीय, और दलित-से-टलितकी सेवाको अपना ध्येय बनाये हुओ है।

### १०२

२३-१२-'४७

### प्रार्थनाका समय

अेक माओ स्वना करते हैं कि अव तो सर्दी वढ गओ है। प्रार्थना ५॥ दलेके बदले ५ बजे की जाय। सर्टी तो बढी है, पर दिन मी २१ दिसम्बरसे अेक अेक मिनट बढेगा। तो मी अगर आप चाहते हैं, तो प्रार्थना कलसे ५ बजे होगी

# वहावलपुरके गैरमुस्लिम

आज मुद्दो तीन वार्ते कहनी हैं। वहावलपुरसे लोग आये हैं। वे परेणानीमें पढ़े हैं। वे कहते हैं कि वहाँ जितने हिन्दू-सिक्ख हैं, अन्हें बुला लो, नहीं तो वे कर जायेंगे। यो आदमी आज मेरे पास आये थे। अन्होंने कहा कि "अगर अनके लिओ कुछ नहीं होगा, तो हम गवर्नर जनरलके मकानके सामने भूख-हब्ताल करेंगे।" वैसा करनेसे अगर बहावलपुरके हिन्दू-सिक्ख जिन्दा रह सकें, तो अलग वात है। पर आज गवर्नर जनरलमें वल नहीं है। अनकी पीठपर आज विटिश सल्तनतका वल नहीं है। हमारे वलसे वह खबे रहते है। आप आन्दोलन भन्ने करें। लेकिन असे अपवास करनेसे कोओ फायदा नहीं है। बहावलपुरके नवाव साहबसे मैं कहूँगा कि वहाँके हिन्दू-सिक्ख जहाँ चाहें वहाँ अन्हें भेज दिया जाय, नहीं तो अनके धर्मका पतन है। नवाव साहबके

होते हुओ वहाँ क्या क्या हो गया, श्रुसम मैं नहीं जाना चाहता। वहावलपुर बना तो है सिक्चोंसे। वे लोग आलसी नहीं हूं। मगर वहावलपुरमें काफी लोग मारे गये, काफी काटे गये। और जो वाकी रहे हैं, वे मी आरामसे नहीं हैं, तो वहाँ कैसे रह सम्ते हूं नवाव साहवको भैलान करना चाहिये कि जो वहाँ हैं, श्रुनको भैजनेका प्रवन्ध जब तक नहीं होता, तब तक हम श्रुनको पूरी रक्षा करेंगे। श्रुनका बाल भी बाँका नहीं होगा। श्रुनके रोटी-कपकोंका अन्तजाम भी वर देना चाहिये। जो हुआ, सो हुआ। वह पागलपन था। लेकिन मविष्यको पैंमालं।

## पाकिस्तानके शरणार्थी

स्टेट्समेनने छपा है कि लाहोरने जो द खी लोग गरणार्थियोंके कैम्पमे पड़े हैं, वे बहुत सुरी हालतमें हैं। गन्दगीकी वजहसे वहाँ कॉलरा (हैजा) और शीतला जैसे रोग फैले हुओ हैं। सदीमें वे आनाशके नीचे पढे हैं । वे खुळेमें मछे रहे, मगर झनके पास पानीसे वचनेका, ओडनेका, और खानेका सामान तो होना ही चाहिये। वह नहीं है, तो खन्हें मरना ही है। सियालकोटसे भगी वलाते हैं। मगर वहाँके स्वास्थ्य-अफसर क्डते हैं कि "मे लाचार वन गया हैं। में पूरा काम अनसे ले नहीं सकता ।" पाकिस्तानमेंसे या यहाँसे लोग जान वचानेको भागे हैं, तो जहाँ गये हैं, वहाँ शुन्हे कुछ भी सुख तो हो । पाकिस्तानकी हुकूमतके अफसरोंको यह देखना है कि दू सी लोगोंको यह कहना ही नहीं चाहिये कि हमें सफाओं करनेवाले दो, खाना पकानेवाले दो । अगर सभी कार्मोर्के लिओ नीकर मिलेंगे तब वे क्या काम करेंगे? झसमें झनका पतन है । अर्न्हें गरणार्थियोंको हदतासे कहना चाहिये कि अपना काम आप करो । कैम्प साफ करनेका काम खनका है। गरणार्थियोंको खबम करना ही चाहिये। शराफतसे रहना चाहिये । पाकिस्तानके मुसलमान शरणार्थियोंके बारेमें भितनी चिन्ता प्रकट करनेके छिये आप मुझे साफ करेंगे । मै अनमें और यूनि नके हिन्दू-सिक्ख शरणार्थियोंमें कोशी फर्क नहीं कर सकता।

## नोआखालीकी खबर

मेरे पास प्यारेलालजी आ गये हैं। वे मेरे मंत्री हैं। मेरे कहनेसे नोआखालीमें रहते हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। वहाँ जी लोग काम कर रहे हैं, वे अपनी जानपर खेल रहे हैं। वहाँ श्रुनके रहनेते हिन्दुंओं को वहा सहारा मिलता है, और मुसलमान मी समझ गये हैं कि ये मले लोग हैं और मेल कराने के लिओ आये हैं। अेक जगह मिन्दरको दा दिया गया था। यह तो सगड़ेकी वात हुआ। श्रुसके वाद कहना कि हिन्दू यहाँ रहें, निकम्मी वात है। मुसलमान लिसे समझ गये और मिन्दर फिरसे बनाना तय हुआ। कीन बनावे, यह सवाल श्रुठा। प्यारेलांलजीने मुसलमानोंको वताया — गुनाह आपने किया है, कफ्फारा (प्राविश्वत्त) मी आपको करना है। श्रुन्होंने कबूल किया। मिन्दर श्रुन लोगोंने बनाया और कहा — आप लिसमें आरामसे पूजा कर सकते हैं। मन्दिरमें देवकी प्राण-प्रतिष्ठा भी हो गओ। अमलदारोंने जिस काममे बड़ा हिस्सा लिया। अगर सब जगह असा हो, तो सारे हिन्दुस्तानकी शक्ल बदल जावे। रास्ता ओक ही है। हम सब अपने धर्मेण कायम रहे — अपने धर्मेंका पालन करें।

## १०३

२४~१२~'४७

## क्या वह अहिंसा थी?

मेरे पास हमेशा गिक्स भाओ आते रहते हैं। मै अखनारोंमेरे योड़ा पढ छेता हूँ। मिलने आनेवाले लोग भी मुझे सुनाते रहते हैं। वे लोग कहते हैं कि मै तो सिक्खोंका दुश्मन वन गया हूँ। झुन्होंने असकी परवाह न की होती, अगर मेरी बात हिन्दुस्तानके वाहर कुछ-न-कुछ वजन न रखती। दुनिया मानती है कि हिन्दने आहिंसाके, शान्तिके जरिये आजारी ली है। अगर भैसा ही होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मगर पंगु और नामर्होंसे अहिंसा चल नहीं सकती। यह पंगुपन और गूँगापन शारीरिक नहीं। शरीरसे पगु बननेवाले तो औरवरकी मटदसे अहिंसापर खबे रह सकते हैं। नेक बच्चा भी अहिंसापर खबा रह सकता है — जैसे प्रहाद। भैसा हुआ या नहीं, मै नहीं जानता। पर

वहानी बन गभी है कि प्रहादने अपने पितारो साफ कर दिया था कि मेरी कलमसे रामके सिया इन्छ निरुटेगा ही नहीं। मेरे मामने "२ वरमरा बच्चा प्रहाद आज भी खहा है। मगर जो आदमी आत्मामे छला है, पगु है, अथा है, वह अहिंसारो समन्न नहीं सकता। अहिंमारा पालन कर नहीं सकता। मेने गलतीसे यह सोच लिया था कि दिन्दुस्तानकी आजारीकी लहाओं ऑहिंसक लहाओं थी। छेकिन पिछली घटनाओं ने मेरी आँखें खोल सी हं कि हमारी अहिंमा अमलमे 'रमजोरींग मन्द बिरोघ था। अगर हिन्दुस्तानके लोग सचमुच बहादुरीसे अहिंसाका पालन करते, तो से अतनी हिंमा कभी न करते।

## गुस्सा ठीक नहीं

सिक्ख माजियों के गुस्सेपर मुरो हैंसी आती है। सिक्खों और हिन्दुओं में फर्क नहीं समझता। गुरु प्रथसाहव मेंने पदा है। सिक्ख कहते हैं कि में गुरु गोविन्टिसंघिक वारेमें क्या समर्दें? अगर में अिन दिशोंमें अज्ञान होता, तो अनके वारेमें मैंने जो लिखा है, वह नहीं लिख सकता था। मैं किसीका दुरमन नहीं हैं। खुन्हें समझना चाहिये कि जब मैं निक्खोंकी शरावरोति या जुआ रोलनेकी बात करता हैं, तो वह सारे सिक्खोंपर लागू नहीं होती। हिन्दुओंमें भी भीसे यहुत लोग पहें । मगर जहाँ सिक्खोंकी सलवार नहीं चलनी चाहिये, वहाँ चलती हैं। मगर जहाँ सिक्खोंकी सलवार नहीं चलनी चाहिये, वहाँ चलती हैं यह दुरी बात है। दुरा घरताव करनेवाला कोओ भी क्यों न हो, वह अदिवरके सामने गुनाह करता है।

#### किस्मसकी वधाअियाँ

जाज २४ दिसम्बर् है, कल २५ । किस्मस सीसाअगोंके लिओ वैसा ही त्योहार है, जैसी हनारे लिओ दीवाली । न दीवाली नाचरणके लिओ हो सकती और न किस्मस । जीसस कािअस्टिके नामसे यह चीज वनी हैं । जिस मौकेपर सारे अीसाओ मािअगोंको म बधाओ देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे अपने जीवनमें जीसस कािअस्टिके खुपदेशों-पर असल करेंगे । में नहीं चाहता कि को आ हिन्दू, मुसलमान या सिक्स यह चाहे कि हिन्दुस्तानके थोहेसे सीसाओ बरवाद हो जागूँ, या अपना

घर्म वदल डालें । 'धर्म-पलटा' शन्द मेरी हिक्शनरीम ही नहीं है। मै बाहता हूँ कि हर भीसाओ अच्छा भीसाओ घने। हर हिन्दू अच्छा हिन्दू वने । वह हिन्दू धर्मकी मर्यादा और संयमका पालन करे और श्रुसमें जो तपश्चर्या घताओ गओ है, खुसे अपने सामने रखकर जीवन न्यतीत करे । खुसी तरह मै बाहता हूँ कि भेक मुसलमान अच्छा मुसलमान बने और सिक्स अच्छा सिक्स वने । पाजी हिन्दू अगर मुसलमान वने, तो वह अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता । अगर मै अच्छा हिन्दू वनता हूँ और भीसाओको अच्छा भीसाओ वननेकी प्रेरणा देता हूँ. तो मै अपने धर्मका प्रचार करता हूँ ।

अीसाओं लोग जीससके धर्मपर कायम रहें। दुनियामे धर्मकी वृद्धि हो। मैंने अखवारोंम देखा है कि चूँकि अब अीसाओं धर्म या दूसरे किसी धर्मको राजसे पैसेकी मदद नहीं मिलनेवाली है, वाहरसे मी बहुत पैसे नहीं आनेवाले हैं, असिलिओ हिन्दुस्तानके ७५फी सदी गिरजे वन्द हो जायेंगे। हमारे यहाँके ज्यादातर अीसाओं गरीब हैं। अनके पास पैसे नहीं हैं। मगर पैसेसे धर्म नहीं चलता। अीसाअियोंको खुश होना चाहिये कि पैसेकी यह बला अतसे दूर हुआ। इजरत अुमरके घर अक बार बहुतसा जिनाम-जिकराम आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर हो अप मार्चा निस्ता पास पड़ा है। असे हम पहचानें। सबसे बड़ा गिरजाघर है अपूर आकाश और नीचे बरतीमाता। खुलेमें क्या मे मगवानका नाम नहीं ले सकता मंत्रा पालन हम खुद ही कर सकते हैं, और खुद ही असका हनन कर सकते हैं।

#### काश्मीरका सवाल

काश्मीरमें जो कुछ हो रहा है, सुमके वारेमें थोडा चहुत मुझे और सापको माछम है। अक चीजकी तरफ मे आपका घ्यान खींचना चाहता हूँ। अखवारोंमें आ गया है कि यूनियन और पाकिस्तान काश्मीरके वारेमें फैसला करनेका किसीको निमंत्रण हैं। यह पच नियुक्त करनेकी बात हुआ। कहाँ तक जैसा चलेगा कि पाकिस्तान और यूनियन आपसमें फैसला कर ही नहीं सकते ? कहाँ तक हम आपसमें लड़ते रहेंगे ? काश्मीर और जम्मू अक हैं। वहाँ मुसलमानोंकी अधिकता है। काश्मीरके दो दुकड़े करें, तो यह दुकड़े करनेकी बात कहाँ जाकर क्लेगी 2 हिन्दुस्तानको दी दुकड़े हुओ, अितना बस है। बससे ज्यादा है। हिन्दुस्तानको अधिक्तने अक बनाया, खुसके दुकड़े मतुष्य कैसे कर सकता था ? पर वह हुआ। लीग और काश्मेस अलग अलग कारणोंसे सुसमें राजी हुआँ। आज काश्मीरके दुकड़े करें, तो दूसरी रिजासतोंके क्यों नहीं ?

काश्मीरमें झगदा क्यों हुआ ? कहा जाता था कि हमला क्रतेवाले खाकू हैं, छुटेरे हैं। वे वाहरसे आते हैं। 'रेटर्स' हैं। मगर जैसे जैसे क्तत बीतता है, वैसे वैसे पता चलता है कि भैसा नहीं हैं। छुद्कें कुछ असवार यहाँ आ जाते हैं। मै शोबा-बहुत खुद पढ सकता हूँ। कुछ मुझे आसपासवाले सुना देते हैं। आज 'जमीदार' नामके असवारमेंसे मुझे शोबा सुनाया गया। 'जमीदार'के अंडीटरको मै पहचानता हूँ। सुनकी जवानपर कमी लगाम नहीं रही। अब तो सुन्होंने खुल्लमखुल्ला निमत्रण दिया है कि सब मुसलमान काश्मीरपर हमला करनेके लिये भर्ती हों। डोगरोंको, सिक्सोंको, सबको झुन्होंने गालियाँ थी हैं। काश्मीरकी लडासीको जिहाद कहा है। मगर जिहादमें तो मर्यादा होती है— संयम होता है । यहाँ तो कुछ भी नहीं है । जो कुछ चल रहा है, वह होना नहीं चाहिये । क्या वह यह चाहते हैं कि हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान हमेशा अलग ही रहें प्रमुललमान अगर हिन्दुओं और सिक्खोंको मारें-काटें, फिर भी हमारा धर्म क्या है प वह मै आपको रोज चतलाता हूँ । हिन्दू और सिक्ख कभी बदला न लें।

सीधी बात यह है कि काश्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढाओ है। हिन्दुस्तानका ठश्कर वहाँ गया हुआ है, मगर चढाओ करनेको नहीं। वह महाराजा और शेख अन्दुल्लाके बुलानेपर वहाँ गया है। काश्मीरके सच्चे महाराजा शेख अन्दुल्ला हैं। इजारों मुसलमान श्रुनपर फिदा हैं।

## जम्मृकी घटना

अपना गुनाह हरअेक्को कवूल कर लेना चाहिये। जम्मूके सिक्खों और हिन्दुओंने या वाहरसे आये हुओ हिन्दुओं और सिक्खोंने वहाँ सुसलमानोंको काटा। काश्मीरके महाराजा अिंग्लैण्डके राजाकी तरह नहीं हैं। खुनकी रियासतमें जो भी वुरा-भला होता है, खुसकी जिम्मेदारी खुनके सिरपर है। वहाँ काफी सुसलमान कतल किये गये। काफी लडक्क्यों खुडाभी गजी। शेख अन्दुल्ला साहधने, वचानेकी कोशिश की। जम्मूमें जाकर खुन्होंने वहस की, लोगोंको समझाया। काश्मीरके महाराजाने अगर गुनाह किया है, तो खुन्हों या जिस किसीने गुनाह किया है, सुसे हटानेकी वात मै समझता हूँ। पर काश्मीरके सुसलमानोंने क्या गुनाह किया है कि खुनपर हमला होता है 2

### पाकिस्तानका अभिमान

पिकस्तानकी हुकूमतसे मैं अदबसे कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि अिस्लामकी सबसे बढ़ी ताक्त पिकस्तान है। मगर आपका ख़ुसका फल तमी हो सकता है, जब आपके यहाँ अेक-अेक हिन्दू-सिक्खको अिन्साफ मिछे। पिकिस्तान और हिन्दुस्तानको आपसमे बैठकर फैसला करना चाहिये, लेकिन तीसरी ताकतके मारफत नहीं। दोनों तरफके-प्रधान बैठकर वार्तें करें। महाराजा अपने आप समझकर अलग बैठ जायँ और लोगोंको फैसला करने दें। शेख अब्दुल्ला तो ख्रुसमें होंगे ही । मगर महाराजा ननझ लें और कह दें कि यह हुकूमन मेरी नहीं, काइमीरके लोगोंकी हैं । यहाँके लोग जो चाहें, नो करें । काइमीर, काइमीरके मुसलमानों, हिन्दुओं और सिक्खोंका है, मेरा नहीं। महाराजा और ख्रुनके प्रधान अलग हो जाते हैं, तो जेख साहब और ख्रुनकी आरती हुकूमत रह जाती है। तम बैठकर आपस-आपसंग फैनला करें । ख्रुसमें सबका मला है । यूनियन सरकारने काइमीरकी मदद की, तो बहाँकी प्रजाके खातिर महाराजाके खातिर नहीं । काग्रेस प्रजाके विरुद्ध किसी राजाका पक्ष नहीं ले सकती । राजाओंको प्रजाका ट्रूस्टी यनकर रहना है । तमी वे रह सकते हैं।

## गजनवीको फिरसे बुलाना

भेक ख़र्द मंगजीनमें आज मेंने ओक शेर देखा। वह मुझे चुमा। असमें कड़ा है -- 'आज तो सबकी जवानपर सोमनाय है। जूनागढ़ वगैराका बदला टेनेके लिओ गजनींसे किसी नये गजनवीको आना होगा। यह बहुत दुरा है। यूनियनके किसी मसलमानकी कलमसे लैसी चीज नहीं निकलनी चाहिये। अक तरफसे मित्रमान और वफादारीकी वार्ते और दूसरी तरफसे यह <sup>2</sup> में तो यहाँ यूनियनने मुसलमानोंकी हिफान्तके छिञे जीवनकी वाजी लगाकर वैठा हूँ । मै तो यही करूँगा मुसे ब्राभीका बदला मलाओहे देना है । साप लोगोंको यह मुनाया, ताकि आप भैसी चीजोंसे वहक न जायें। गजनवीने जो किया था, वहुत हुरा किया या । अिस्लाममें जो द्वराक्षियों हुआ हैं, झुन्हें मुसलमानोको समझना और कवृत्र करना चाहिये । कास्मीर पटियाला वगैराके हिन्दू-सिक्ख राजाओंको खनके यहाँ जो बुराओ हुओ हो, खुरे कवूल कर लेना चाहिये। असम कोओ गरम नहीं। गुनाह क्वूल करनेसे वह इलका होता है। यूनियनमें वैठकर मुसलमान अगर अपने लडकोंको सिदावे कि गजनवीको आना है, तो असका मतलव यह हुआ कि हिन्दुस्तानको और हिन्दुओं को जाओ । असे कोओ वर्दास्त करनेवाला नहीं । दोनों सापसमें मिलकर चाहे कड़ भी करलें। अगर यह शरारतमरा शेर अक महत्त्वपूर्ण मैगर्जीनमें न छपा होता, तो मै सुमना जिक्र भी न करता।

### तिबिया कॉलेज

आज में आपको यहाँके तिविया काँछेजके बारेमें क्षेत्र वात सनाना चाहता हूं । अस कॉलेजके जन्मदाता हकीम अजमलखाँ थे । आज कमनसीवीसे हम मुसलमानोंको दुश्मन मानकर वैठ गये हैं। मगर जब तिथिया कॉलेज बना था. तब भैसा नहीं था। हिन्दू राजाओं और मसलमान नवावोंने और हिन्द-मस्लिम जनताने खसके लिओ पैसा दिया था । हकीम साहब वहे तबीव (डॉक्टर) थे । वह जिस कॉलेजको चलाते थे । असका अक इस्ट मी बना था । इस्टमें हिन्दू और ससलमान दोनों थे। डॉ॰ अन्सारी भी ख़सके ट्रस्टियोंने थे। आज कुछ हिन्दू सङ्जन मेरे पास आये थे। झुन्होंने पूछा कि तिविया कॉलेजका क्या होगा 2 अगर तिविया कॉलेज वन्द हो, तो मै समझता हूँ कि हमारे लिओ बहुत दुख और शरमकी बात होगी। आज तो वह बन्द पड़ा है। कॉलेज करोलबागमें है। इसने बहतसे ससलमानोंको अपने पाजीपनसे भगा दिया । मंगर दिल्लीमें आज मुसलमान कहाँ रह समते हैं और कहाँ नहीं रह सकते. यह वहा प्रश्न है । दसरोंको सिटानेकी चेष्टा करनेवालोंको खुद मिटना होगा। यह जीवनका कानून है। यह अपने आपको और अपने धर्मको मिटानेकी वात है।

# भगाओ हुओ औरतें

दूसरी वात जो में कहना चाहता हूँ, वह पहले कह जुका हूँ। मगर वह वार-वार कही जा सकती है। हजारों हिन्दू और सिक्ख छडिकयोंको सुसलमान भगा ले गये हैं। मुसलमान लडिकयोंको हिन्दुओं और सिक्खोंने भगाया है। वे सब कहाँ हैं श्रुनका पता सी नहीं है। छाहोरों सबने मिलकर यह फैसला किया था कि सारी भगाओ हुआ हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान औरतोंको निकाला जाय। मेरे पासः

टाला और जवान लहकियोंको झुठा छे गये। मै नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुँच सकती हो, तो मेरा झुन लोगोंसे अनुरोध है कि झुन सब लदियोंको वे लौटा दें।

## सीदा नहीं

महते हैं कि नाफी जिन्ह और सिक्स लड़िक्यों किसी प्रिक्त यहाँ पर्ज हैं। बर कहते हैं कि खुन्हें किसी तरहका नुकसान नहीं पहुँचाया जायगा। मगर हम खुन्हें तब तक वापस नहीं करेंगे, जब तक हमारी मुसलमान लड़िक्यों वापस नहीं आयेंगी। लेकिन भैसी चीजोंमें नौदा क्या हमे दोनों तरफसे सब लड़िक्यों अपने आप लौटा देनी चाहिये। यही आराम और शराफतमें रहनेका रास्ता है। नहीं तो हमारा मुल्क ४० करोड़ गुंडोंका मुलक बन जाएणा।

## १०६

२७-१२-<sup>9</sup>४७

# विचार, वाणी और कर्मका मेल

मुझे वहा हुए होता है कि आज मै अिस देहात में आ सका ।
यहाँ आपने पंचायत-घर बना लिया, यह भी खुशीकी बात है । मगर
प्रार्थनामे मानपत्र और हार क्या देना था 2 प्रार्थना तो जीवनका नियम
होना चाहिये और सुबह-शाम दोनों ममय प्रार्थना करनी चाहिये । हम
सोनेके समय भी अीश्वरको याद करें और कभी अपने स्वार्थका विचार
न करें । प्रार्थनाम और क्या क्या भरा है, वह सब आज कहनेका
समय नहीं है । प्रार्थनामें मानपत्र नहीं देना चाहिये, तो भी आपने
दिया है तो आपका आमार मानता हूँ । श्वसमें अहिंसा और सत्यका
श्वत्लेख है । मगर श्वन्हें आचारमें न रखा जाय, तो श्वनका नाम लेनेसे
हम चातक बनते हैं । जबसे मे दक्षिण अफीकासे आया हूँ, हजारों
देहानों गया हूँ । मे समझता हूँ कि लोग काफी बारों कहनेके खातिर
ही कहते हैं, काम नहीं करते । किसीने मानपत्र बना दिया और किसीने

### मवेशीकी तरक्की

आपको देखना है कि मवेशीको पूरा खाना मिलता है या नहीं।
गाय आज पूरा दूध नहीं देती, क्योंकि झुसे पूरा खाना नहीं मिलता।
आज दरअसल हिन्दू गायको काटते हैं, मुसलमान या दूसरे को औ
झुन्हें नहीं काटते। हिन्दू गायको अच्छी तरह रखते नहीं और आहिस्ता
आहिस्ता झुसका कतल करते हैं। यह ज्यादा दुरा है। गायको
हिन्दुस्तानमें जितना कष्ट झुठाना पहता है, झुतना दूसरे किसी देशमें
नहीं। आज अक गाय मुश्किलसे ३ सेर दूध दिन भरमें देती है। अक
सालके वाद अगर ६ सेर देने लगे, तो मै समझूंगा कि आपने काम किया।

## जमीनको अपजास बनासिये

अभी तरह आज जितना अच पैदा होता है, श्रुससे दुगुना अगले साल पैदा करना चाहिये। सो नैसे, यह मीरावहनने बताया है। यहाँ जो कान्फरेन्स हुआ थी, श्रुसमें यह बताया गया था कि मतुष्य और जानवरके मल और कचरेमेंसे सुनहरी खाद कैसे हो सकती है, और श्रुससे जमीनकी श्रुपज कैसे बढ सकती है।

## आदर्श नागरिक वनिये

तीसरा खयाल आपको यह रखना है कि क्या यहाँके सव लोग स्वस्य हें भीतर और वाहरसे स्वस्य हैं भीता काम है जिसमें चहुत खर्च नहीं होगा । में आशा करता हूँ कि सिनेमाघर यहाँ होगा ही नहीं । सिनेमामेंसे हम काफी युराओं सीख सकते हैं । कहते हैं कि सिनेमा तालीमका जरिया वन सकता है । असा जब होगा तब होगा, लेकिन आज तो अससे युराओं हो रही हैं । में आशा रखता हूँ कि आपके यहाँ जराव, गाँजा या दूसरी नशीली चीनें नहीं होंगी । आपका देहात असा नमूनेदार होना चाहिये कि असे देखनेके लिओ दिल्लीसे लोग आनें । लोग कहने लगें कि जहाँ असा सादा जीवन वसर होता है, वहाँ हम सी जावे । में आशा करता हूँ कि आप अपने यहाँसे खुआलूतका भूत निकाल फेंकेंगे । यहाँ हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान और

जीवाजी वर्गरा सने माजियोंकी तरह रहेंने। यह मय आप कर हेंने, तो आप मच्ची आवादीका सच्चा अर्थ अमलमें लारर दता हेंने। बारा हिन्दुस्तान आपको देवने आयेगा। मेरी यह प्रार्थना है कि यह आगा सब साबित हो।

#### १०७

26-12-180

# खुले मैदानमें मभाअँ

आप नानते हैं कि में व्यापारियोंकी समाने गया था । दे लोग मानते हैं कि क्यडेगरने अट्टा हट जाना चाहिये। सुरे तो असर्ने चक ही नहीं । सभा हार्डिज लायबेरीने हुआ थी । वहीं बटा हजून था । प्रार्थनामें तो लोग भटन भी जाते हैं कि करान शरीफ पड़ा जायना और शुवते ने अस्त्रस्य हो जाँदी. नगर अन समाने तो भैना कुछ या हो नहीं। में बहुत लोग भिन्दे हो गये हे। समा अंक छोटे कनरेने थी। नीड वाहर खड़ां थी। मेरे-केंन्रे किये भाकासके छम्परके नीचे ही समा रखना अच्छा है । होन अनर बहुत न्नोर करें कौर समा न करने हैं, तो मै होड हूँगा। मान्तिसे सुनें, तो नेरी बात बुनाबँजा । सगर ब्यापारी लोग देवारे क्षेत्रा नहीं हर छदते थे । सुन्हें कुछ अपना काम भी करना था । सुझसे सीखें, तो व्यापारी लोग भी अपना नाम बाहिरमें क्रें। खुफिया क्या रखना ? भले तन लोग हमारा कान देखें । हम कैंसा करना सीखें, तो मक्षानोंकी कंसटमेंसे इंग्र हुद जाते हैं। हमारे लोगोंको खुलेमें रहनेकी भारत हो जाय, तो नो ठालों शरणयों नाये हैं, वे भी समझ लाँगे। तंत्रू नहीं, तो वे घासक्रसके झॉपबेनें रहेंगे ।

#### कण्ट्रोलका हटना

मेरे पाम निम मतलक काफी तार और सत रोजाना साते हैं कि मंदुश हटनेका चनात्मारिक असर हुमा है। कपढेका कप्ट्रोल नहीं हटा. फिर भी दुवाल वगैरा बहुत सस्ते दार्मोमें निकते हैं। काले बाजारवाले लोगोंने समझ लिया है कि कण्टोल खठा नहीं, तो भी गाधी लोगोंकी आवाज सनाता है और कण्टोल खठानेकी वात करता है. असिक अपरोल खठेगा ही । और पीछे काले वाजारकी चीजें वहीं पडी रहेंगी। असलिओ वे सस्ते दामोंमे वेचने लगे हैं। सनता हैं कि चीनीके ढेर-के-ढेर पड़े हैं। अेक रुपयेकी सेर भर चीनी मिलती है। सौदा होता है और रुपयेके १५ आने और १४ आने कर दिये जाते हैं । हर जगहरी मुझे तार मिल रहे हैं कि अक़श झठनेसे हमें आराम है। सच्ची दुका तो करोड़ोंकी ही मिलनी चाहिये. क्योंकि मै तो करोडोंकी आवाज शुठाता हैं। असिलिओ वह चलती मी है। आज मे कहता हैं कि मुसलमानोंको सत सारो । झन्हें अपना दुश्मन सत मानो । पर मेरी चलती नहीं । अिसलिओ मै समझता हूँ कि वह करोड़ोंकी आवाज नहीं । मगर आप मेरी नहीं सुनते, तो वडी गलती करते हैं । क्षाप जरा सोचें कि गाधीने अितनी बातें सही कहीं, तो क्या आज अिसमें भूल कर रहा है ? नहीं, गांधी भूल नहीं करता । <u>त</u>ुलसीदासने कडा है धर्मका मल दया है। वही मैं आपसे कहता हूँ। तुलसीदास पागल नहीं थे । अनका नाम सारे हिन्दुस्तानमें चलता है ।

लक्ष्वीपर अकुश क्यों 2 वह तो कोशी खानेकी चील नहीं। जितनी लक्ष्वी चाहिये, खुतनी ही लोग जलावेंगे। अकुश खुठानेसे कुछ ज्यादा जलानेवाले नहीं। सबको आरामसे लक्ष्वी मिल जायेगी! असी तरह मुझसे कहा गया है कि पेट्रोलका अंकुश हटे, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं जिस चीजको मानता हूँ। मेरी चले, तो पेट्रोलका अकुश हट जाना चाहिये। असमें गरीवोंको तो कोशी हानि है ही नहीं। खुलटे अकुश रहनेसे गरीवोंको हानि है। रेलें हमारे पास जितनी हैं नहीं। नश्री बनावें, तो करोड़ोंका खर्च हो। जितनी रेलें हैं, खुनको तो हम हजम करें। अधर खुधरसे माल ले जानेके लिसे सब्दकता जिन्तजाम हो जाता है। पेट्रोलपरसे अकुश हटे, तो वस, लारी हगैराके चलनेसे अल, कपदा, नमक अक जगहसे दूसरी जगह आसानीसे ले जा सकरें हैं। नमकका कर गया, मगर नमक महाँगा हो गया है। वारण

यह है कि नहीं नमक बनता है, वहीं से से लोने जा आज साथन नहीं।
लोगोंने यह सीखा नहीं कि जहाँ हो सके, वहीं नमक पैटा कर लें, नहीं
तो समुद्रमें नमक बनाने की क्या मिठनाओं है है नमक हा दाम बदने ज्ञ दूसरा कारण यह है कि कभी लोगों को नमक लाने ना देना दे दिया गया है। वह गलती थी। ठेकेदार पैसे पैदा करते हैं, सो नमक मईगा हो गया है। अस रिवाजमें तबदी हो करनी होगी और महक रास्ते सानान लाने की सहुदियत पैटा करनी होगी। पेट्रोलपरसे अफुग अठाना होगा।

#### १०८

29-97-189

# दकीम साहवकी यादगार

कल हकीन अनमलतों साह्वकी वार्षिक तिथि थी। वह हिन्दुस्तानके हिन्दू, सुसलमान, निक्स, अिसाओ, पारची, यहुई सबके प्रिय थे। वह पक्के मुसलमान हे, मगर अिस स्वम्सत देशके रहनेवाले सब लोगोंकी समान सेवा करते थे। श्रुनकी मेहनतकी मबसे बढिया यादगार दिल्लीका मशहूर तिविया कॉलेज और अस्पताल था। वहाँपर हैर अंजीके विद्यार्थी पढते थे, और वहाँ यूनानी, आयुर्वेदिक और परिचनी लॉक्सरी सब सिखाओं जाती थी। साम्प्रदायिकताके जहरके कारण वह संस्था मी, जिसमें किसी तरहकी साम्प्रदायिकताके रूपान न था, वन्द हो गओ है। मेरी समझमें अस्तिन कारण अितना ही हो सकता है कि अिस कॉलेजको वनानेवाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वै चाहे कि अस कॉलेजको वनानेवाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वै चाहे कितने ही महान और मले क्यों न रहे हों और मले ही श्रुन्होंने सबका मान सम्पादन क्यों न किया हो। काश श्रुस स्वर्गवासी देशमक्तकी स्थित, अगर वह हिन्दू-सुस्लिम-फसादको दफन नहीं कर सकती, कम-सैन्कम अिस कॉलेजको तो नया जीवन वे सके!

# खुलेमें समाञ्

कल मैंने जिक्र किया था कि इमारी समाजें वगैरा खुलेमें, आकाशके मण्डपके नीचे हों। यह बहुत भिष्ट चीज हैं। अगर यह आम रिवाज हो जाय, तो अस कामके लिओ विचारपूर्वक जगह वर्गराका प्रयत्थ करना होगा । छोटे-बढे शहरोंमें अस कामके लिओ मैटान रखने होंगे । अपनी आदते हमें यदलनी होंगी । शोरकी जगह शान्ति और वेतरतीपीकी जगह करीनेसे वैठना सीखना होगा। हमारी आदतें मधरेंगी तो हम तमी बोर्टेंगे. जब हमें बोलना ही चाहिये। और जब बोर्टेंगे तब हमारी आवाज खतनी ही खेँची होगी, जितनी कि अस मौकेके लिओ जरुरी होगी - अससे ज्यादा कमी नहीं । हम अपने पढ़ोसीके हकका मान ररोंने. और व्यक्तिगत रूपसे या सामृहिक रूपसे कमी दूसरोके रास्त्रेम नहीं आयेगे । दसरोंके कामोंमें दखल नहीं देंगे । शैसा करनेके ठिओ हमें कभी बार अपने आपपर वहत सयम रखना पहेगा। असी सामाजिक व्यवस्थामें दिल्लीके सबसे ज्यादा कारोबाखाले हिस्सेमें आज जो द्वीर और गन्दगी देखनेमें आती है, वह नहीं मिलेगी। चाहे कितने ही वहे हजम क्यों न हों. धक्कमधक्का या फसाद नहीं होगा। हम असा न सोचें कि अस लक्ष्यको तो हम पहुँच ही नहीं सकते। किसी न किसी तबकेको अस स्रधारके लिओ कोशिश करनी होगी। जरा विचार कीजिये कि अिस किस्मके जीवनमें कितना समय कितनी शक्ति और कितना सर्च यच जायगा?

#### फिर काश्मीर

मैने काइमीर ऑर वहाँके महाराजा साहवके वारेमें जो कुछ कहा है, श्रुसके िक मुझे काफी डाँट खानी पड़ी है। जिन्हें मेरा कहना चुमा है, श्रुन्होंने मेरा निवेदन घ्यानपूर्वक पढ़ा है, श्रैसा नहीं छगता। मैने तो वह सलाह ही है, जो मेरी समझमें अंक मामूलीसे मामूली आदमी दे सकता है। कमी कमी अंसी सलाह देना फर्च हो जाता है, और वही मैंने किया है। असा क्यों! असलिओ कि मेरी सलाह अगर मानी जाती, तो महाराजा साहव बूँचे श्रुठ जाते। श्रुनकी और श्रुनकी रियासतकी हालत आज अपिषि लायक नहीं। काइमीर अंक हिन्दू राज है और श्रुसकी प्रजामें बहुत बड़ी अकसरियत मुसलमानोंकी है। हमलावर अपने इमलेको जिहाद कहते हैं। वे कहते हैं कि कारमीरके मुसलमान हिन्दू राजने जुन्मने नीचे दुच्छे जा गरे थे कार वे अनकी रक्षा करनेरो आगे हूं।

शेल अन्दुण साहबरें महागानी ठीर क्लाप पुला है। शेल साहबरें किसे यह राम ना है। अगर महागता मुन्हें अिन लावक समस्ते हैं, तो कुन्हें हर तरहरा प्रात्मादन मिलना चाहिये। मुसे वह साह है जीर बाहरके लोगों के नामने भी स्पष्ट होना चाहिये। कि अगर शेरा नाहब अध्यादिव और अपितान दोनों से अपने लाध न रख मके, तो प्रामीरको सिर्फ की गामने हमला गोंसे स्वप्त नहीं जा सन्ता। महाराज साहब और शेल साहब शेनोंने हमला रहें सामना करने के लिसे सुनियनसे सीर्ज महर मेंगी ही।

मेरे महाराजाशे यह सलाए देनेमें कि वे अंतरेण्य प्रशासी तरह वैधानिस राजा रहे, और अपनी हुर्नन और दोगरा प्रीजारे शेल ताहम और खनके सहस्रतालीन महिमदलके कहने महार्निक सलावे, आध्यंकी यात क्या है ! रियामनोंके शृतिकने ताम उदने रियामनोंके शृतिकने ताम उदने रियामनोंके शृतिकने ताम उदने रियामनोंके श्रीकान हर देता है । मेंने लेक सामान्य व्यक्तिकी हैं तियतने महाराजाशे यह सलाह देने द्या साहस किया है कि वे अपने आप अपने हलोंको छोड़ हैं या कम कर है और लेक हिन्दू राजाकी हैं तियतने वैधानिक क्यंत्वका पालन करें।

अगर मुहे वो खबरें मिनी हैं, खुनमें कोओ गलती हो, तो खुने मुधारना चाहिये। अगर हिन्दू राजाने फर्कने यारेमें मेरे स्वाल भूल भरे हों, तो मेरी मलाहको बजन देनेनी यात नहीं रहती। अगर भेख साहव मिन्नंडलके मुखियाकी हैंसियतने या अेक सच्चे मुसलमानकी हैंसियतने अपना फर्क पूरा फरनेमें गलती करते हों, तो खुन्हें अेक तरफ बैठ जाना चाहिये, और यागडोर अपनेसे बेहतर आदमीके हाधनें चींप देनी चाहिये।

साज कारमीरकी भूमिपर हिन्दू घमें और अिस्लानकी परीक्षा हो रही हैं। अगर दोनों सही तरीक्से और अेक ही दिशामें काम करें, तो मुख्य कार्यकर्ताओंको यश मिलेगा और कोओ खुनका यश, नाम और अिज्जत छीन नहीं सकेगा । मेरी तो यही प्रार्थना है कि अस अंधकारमय देशमें काइमीर रोशनी दिखानेवाला सितारा वने ।

यह तो हुआ महाराजा साहव और शेख साहवके वारेमें। क्या पाकिस्तान सरकार खोर यूनियन सरकार साथ बैठकर तटस्य हिन्दुस्तानियोंकी मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फैसला नहीं कर लेगी? क्या हिन्दुस्तानमें निष्पक्ष लोग रहे ही नहीं? मुझे यकीन है, हमारा जैसा दिवाला नहीं निकला है।

# रुपयोकी पहुँच

मुझे मधुरासे ओक बहनने पचास रूपयेका मनिआर्डर शरणार्थियोंके 
ि के कम्बल स्रीदनेके लिओ मेजा है। वह अपना नाम मुझे सी 
नहीं बताना चाहतीं और लिखती हैं कि प्रार्थना-सभामें में अपने 
भाषणमें खुनहें पहुँच दे हूँ। में आभारके साथ खुनके पचास रूपयेकी 
पहुँच देता हूँ।

#### अचरज भरा विरोध

आर्थ्यकी वात है कि जिन 'रियामतोके राजाओंने यूनियनमें जुड जानेका जिरादा जाहिर किया है, नहींकी प्रजाकी तरफसे मुसे बिकायतके तार मिल रहे हैं। अगर किसी राजा या जागीरदारको यह लगे कि वह अकेला रहकर अपने आप अच्छी तरहसे अपना राज नहीं चला सकता, तो असे अलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है वो लोग तारोंपर अस तरह रुपया विगाडते हैं, झुन्हें मेरी सलाह है के वे सैसा न करें। मुझे लगता है कि भीने तार मेजनेवालोंके वारेंमें कुछ दालमें काला है। वे गृहमन्त्रीके पास सलाह हेने आवें।

# युनियनके मुसलमानीको सलाह

कशी मुसलमान, खास तौरपर डाक और तारके महकमेवाले क्हते 'हैं कि खुन्होंने प्रचारके खातिर शूनियनमें रहनेकी बात की थी। अब वे अपने विचार बदलना चाहते हैं। असे मुसलमान भी हैं, जिन्हें नौकरीसे वरखास्त किया गया है। खुसका कारण तो मेरे खयालमें यही होगा कि खुनपर शक किया जाता है कि ये हिन्दुओं के निरोधी हैं। मेरी खुन लोगोंके प्रति पूरी सहातुभूति है। मगर में महमूम करता है कि सही तरीरा यह है कि प्यक्तिगत विस्गोमें यह शर कितना ही बेजा क्यों न हो. असको सम्य समझा जाय और गुम्बा न किया जाय । में तो अपना पुराना भाजनाया हुआ नुसन्ता ही गता सरता हैं। सरकारी नौकरियोंमें बहत थोड़े लोग जा मरते हैं। जिन्दगीका नक्सद मरुगरी नीक्स पाना एसी न होना चाहिये। जीवनके अस क्षेत्रमें सीनानदारीकी जिन्दगी यसर चरना ही क्षेत्रमात्र प्येय हैं। सकता है। अगर आदमी हर तरहंकी मेहनत-मजदरी करने हो तैगर रहे. तो अीमानदारीचे रोटी कमानेका जरिया तो मिल ही जाता है। मेरी सलाह यह है कि आज जो साम्प्रदायिक जटर हमपर मनार है. वह जब तक दूर न हो. तब तक सक्ति नहीं। में समझता है. ससलमानोंके छित्रे अपना स्वाभिनान रसनेके छित्रे यह जहरी है कि वे सरकारी नॉकरियोंमें हिस्सा पानेके पीछे न टीवें । सता सच्ची सेवामेंसे मिलवी है। सत्ता पानर बहत बार अन्सान गिर जाता है। सत्ता पानेके ठिओ झगडा शोभा नहीं देता । श्वतके साथ ही साथ सरकारका यह फर्च है कि जिन स्त्री-पुरुपोंके पास की की काम न हो. चाहे सुनही संख्या क्तिनी ही क्यों न हो. खनके लिओ वह रोजी क्मानेका साधन पैदा करे। अगर अस्तुचे यह काम किया जाय. तो मरकारपर बोझ पइनैके बदले अससे सरमारको फायदा होगा । म श्रितना मान लेता हूँ कि जिनके लिओ काम डेंटना है. वे शरीरसे स्वस्य होंगे झीर कामचोर नहीं. यक्ति ख़शीसे कान करनेवाटे होंगे ।

#### आम जनताका निजाम

मैने कलके मापणमें कहा हैं कि हमारी सम्यता कहाँ तक जानी चाहिये। हमें कब वोलना और कैसे चलना चाहिये कि करोड़ों आदमी साथ चलें, तो मी पूरी शान्ति रहे। असी लश्करी तालीम हमें मिली नहीं। मैं यहाँसे जानेके बाद घूमता हूँ, तब लोग मुझे अधर खुधरसे देखनेकी कोशिश करते हैं। वे असा न करें। प्रार्थनामें देख लिया, वह वस हुआ। वहाँ जो लामदायक वातें सुनीं, खुनपर वे मनन करें और अपने अपने घर चले लायें।

# वहावलपुरके हिन्दू और सिक्ख

वहावलपुरके वारेमें अक माओ लिखते हैं कि में वहावलपुरके लिओ ओक बार कुछ और कहूँ। वहाँके नवाव साहबने तो कहा है कि अनके नवधिक अनकी सारी रैयत बरावर है। तो मैं क्या कहूँ कि यह सच्चा नहीं हैं? अगर सचमुच अनके लिओ सारी रैयत अक-सी है, तो अनको चाहिये कि अगर ने हिन्दू-सिक्फोंकी सँमाल नहीं कर सकते, तो अन्हें अपनी गाड़ीमें विठाकर यहाँ मेज दें, और आरामसे आने हैं। जब तक अनको वहाँसे लानेका प्रवन्ध नहीं होता, तब तक अनको खानेकी, कपड़ेकी, और ओड़नेकी व्यवस्था अन्हें अच्छी तरह कर देनी चाहिये। मुझे अम्मीद है कि वे असा करेंगे।

# सिंधमें गैरमुस्लिम

मै तो कायदे आजमसे कहना चाहता हूँ कि सिंघम हिन्दुओंका रहना दुस्वार हो गया है। वहाँ हरिजन परेशान हैं। श्रुनको सी वहाँसे आ जाने देना चाहिये। सिंघ जैसा पहले था, वैसा आज नहीं है। अस यूनियनसे जो मुसलमान वहाँ गये हैं, वे लोग वहाँके हिन्दुओं को घर छोवनेपर मजपूर त्रत्वे हैं, श्रुनके घरोमें युस जावे हैं। अगर वे असा करें, तो कौन हिन्दू वहाँ रह सम्ता हैं। तब क्या पाकिस्तान अिस्लामिस्तान हो जायगा क्या असीलिओ पाकिस्तान बना हैं। कोओ हिन्दू वहाँ चैनसे रह ही नहीं सम्ता, यह दु समी बात है।

#### विदोवाका मन्दिर

पंडरपुरमें विठोयाका मन्दिर है । महाराष्ट्रमें अग्रसे बहा मन्दिर कोओ नहीं है। वह मन्दिर हरिजनोंके लिझे वहाँके ट्रस्टियोंने राघींचे खोल दिया है, शैसा तार आया या । अब वे दिराते हैं जि बड़े बड़े ब्राह्मण प्रजारी अिसपर नाराश है और अनगन कर रहे हैं । यह सुनपर सक्तको यहत बरा रुगा । में वहाँ जा तो नहीं सरना. मगर यहाँग्रे ददतारे कहना चाहता हैं कि प्रजारी लोग अपने आपने आस्वारे आवरके प्रजारी मानते हैं. हेरिन वे सच्चे तरीरेसे पूजा नहीं करते । आज तो वे लोगोंको छुटते हैं। विष्णु भगवान शैसे नहीं हैं कि बोशी भी सनके पास जावे और वे दर्शन न दें। आदिवरके लिओ सब ओक हैं। सी खन पुजारी लोगोंको अनशन छोड़ना चाहिये झाँर कटना चाहिये कि हम सब हरिजनोंके लिओ मन्दिर खोलनेमें राजी हैं । हमारी धर्मकी ऑब खुल गर्जी है । मन्दिरमें जानेसे पापका नाश होता है. यह माना जाता है । अगर सच्चे दिलमे पूजा करें, तो पापका नाश होगा ही । भैसा थोड़े ही है कि पापी मन्दिरमें नहीं जा सकते और पुण्यशाली ही जा सकते हैं । तब वहाँ पाप धुरुंगे किसके ? जिन हरिजनोंको हमने ही अब्बत बनाया है. वे क्या पापी हो गये? मुझे आशा है कि अनगन क्रोनाले समझ जार्येंगे कि यह बात क्रितनी असगत हैं।

#### वस्वभीमें रेशनिंग

बम्बर्जीमें चावळ बहुत कम मिलते हैं। अेक हफ्तेमें ओक रतलसे ज्यादा नहीं मिलते। सो लोग काले बाजारसे चावल छेते हैं। अफ़श कूटनेपर भी खुस शहरमें अभी राहत नहीं मिली। अगर शहरी लोग अमिमानदार वन जायें, तो ये तक्लीफें मिटनी ही हैं। लोगोंका पेट भर जाय, तो चोरीका कारण ही क्यों रहे?

# दिल घटले विना न लौटें

मेरे पास क्जी स्तत आये हैं। सबका जवाब अभी नहीं दे सर्हेगा! जिनका दे सकता हूं, देता हूँ।

भेज भाजींने लिखा है कि सिन्धमं जब हिन्दुओंपर सख्ती होती है जार वहाँ हिन्दू जार विकरत नहीं रह सकते, तो पंजाबमं या पानिस्तानके और हिस्सोंमें फिरते जाकर वे कैंमे वस सकते हैं 2 खत छिखनेवाटे भाजींने भेरी जिस बाबतजी सब बातांपर ध्यान नहीं दिया। उउ मुसलमान भाजीं पाकिस्तान होकर भेरे पास आये थे। अन्होंने सुम्मीट दिलाजी थी कि जो हिन्दू और सिक्त पाकिस्तानसे आ गये हैं, वे वहाँ वापिस जा सकेंने, जैसी आणा होती है। मैंने वही आपसे कह दिया था। पर मैं यह नी कह चुका हूँ कि अभी वह वक्त नहीं आया। अभी में किसीको वापिस जानेकी सलाह नहीं दे सकता। जब वक्त आवेगा तब मैं कहूँगा। अभी तो छुनता हूँ कि सिन्धमं भी हिन्दू नहीं रह सठते। यह ठीक हैं। चितरालसे अक भाजी मेरे पास आये थे। सुन्होंने बताया कि वहाँ डाओ सौके करीव हिन्दू-सिक्ख अभी परे हैं, जो निक्लमा चाहते हैं। बिन्धमं तो अभी बहुत हैं, हजारों हैं, जो वहाँसे निक्लमा चाहते हैं। वे सब जब तक नहीं आ जावेंगे, हिन्द सरकार जुप नहीं वैठेगी। वह कोविश कर रही है।

#### शरणार्थियोंक छोटे विना सच्ची शान्ति नहीं

पर आधिरमे तो में झुसी वातपर जमा हूँ । जब तक सम हिन्दू और विक्ख भाभी, जो पाकिस्तानसे आये हैं, पाकिस्तान न छोट जावें और सब मुसलमान भाभी, जो यहाँसे गये हैं, यहाँ न छोट आने, तब तक हम गान्तिसे नहीं बैठ सकते । में तो तब तक शान्तिसे बैठ ही नहीं सकता । हो सकता है कि कोओ शरणार्थी माओ यहाँ खुश हो, पैसा मी कमाने ठने । फिर मी झुसके दिलसे खुटक कभी नहीं जायगी। खुसे अपना घर तो याद आवेगा ही । दिलमें गुस्सा और नफरत मी रहेगी। हमने दोनोंने बुरा किया है । दोनों विगड़े हैं । असीलिओ दोनों भोग रहे हैं । किसने पहले किया, किसने पीछे, किसने कम, किसने जयादा, यह सोचनेसे काम नहीं चलेगा। हम सब अपने अपने विगाबको नहीं खुधारेंगे, तो हम दोनों मिट जावेंगे। जब तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें दिलका समझौता नहीं होता, हमारा दोनोंका दु ख नहीं मिट सकता। दोनों अपना अपना विगाब सुधार हैं, तो हमारी विगबी वाजी फिर सुधर जाने।

# शरणार्थी और मेहनतकी रोटी

शुन्हीं भाओने ठिखा है कि शरणार्थियोंके कैम्पोंमें कुछ घरेट्र धन्में चिखाये जावें तो अच्छा है, जिससे वे कमाक्र अपना खर्च निकाल सकें । मुक्ते यह बात बहुत अच्छी लगी । सब बाहेंगे तो में सरकारसे कहुँगा और सरकार वहीं खुशीसे अिसका अिन्तजाम कर देगी । सरकारसे कहुँगा और सरकार वहीं खुशीसे अिसका अिन्तजाम कर देगी । सरकारसे कहुँगा और सरकार वहीं खुशीसे अिसका अिन्तजाम कर देगी । सरकारसे कहुँगा और सरकार वहीं छुशीसे अिसका अन्तजाम करें । सब शरणार्थियोंको राजी करे । शरणार्थी खुर यह कहें कि मुफ्तकी मिली खीरसे अपनी मेहनतका रखान्सुला दुकडा कहीं अच्छा है । श्रुससे श्रुनका मान बढेगा । मर्यादा भी बचेगी ।

अभी तो नेक हिन्दू बहन मेरे पास आभी थी। कहती थी कि वह अपने घरका ताला बन्द करके व्हीं गभी, तो पाँच छह सिक्खोंने आकर ताला तोड़ लिया और घरमें रहना ग्रुट्ट कर दिया। बहनने आकर देखा, तो पुलिसमें रिपोर्ट लिखाओ। चुना है, कुछ सिक्ख पकड़े भी गये। नेक भाग गया। हिन्दुओं और दूसरोंने भी असी गन्दी बार्ते की हैं। जिनसे हमारे धर्मपर बड़ा क्लंक लगता है। असी बार्वे बन्द होनी चाहियें। अस बहनने मुक्क पूछा, क्या में घर छोड़ हूँ? मैंने कहा — कमी नहीं। सिक्ख भाभी अपना मान रहें, अपनी

मर्यादासे रहें । हम सब अपनी मान-मर्यादासे रहें, तो सारा झगड़ा जत्म हो जावेगा ।

# पूरी प्रार्थनाका ब्रॉडकास्ट

भेक और स्तत आया है। झुससे में और भी खुश हुआ। भेक भाओ लिखते हैं कि आपका गेजका भाषण तो सब रेडियोपर मुनते हैं, लेकिन प्रार्थना और भजन रेडियोपर सबको नहीं मिलते। वह भी सब जुन कें, तो अच्छा हो। रेडियो क्या कर सकता है, में नहीं जानता। रेडियो अगर भजन भी ले ले, तो मुझे अच्छा लगेगा। वह माओ अपना नाम भी नहीं देना चाहते। पर में भेक बात यह भी क्दना चाहता हूँ कि में जो रोज बोलता हूँ, जो बहस करता हूँ, वह मी प्रार्थना ही है। झुसीमा हिस्सा है। मेरा यह सब ही भगवानके लिओ है। लडकियों जो भजन गाती हैं, वह भगवानके लिओ गाती हैं। फिर खुसमें जुरकी मिठास हो या न हो, भिक्त तो है। जिन्हें झुरकी मिठास चाहिये झुनके लिओ रेडियोपर बहुतेरे गाने होते हैं। जिन्हें भक्तिज्ञी मिठास चाहिये, झुनके लिओ ये भजन रेडियोपर जा सकें, तो लाभ ही होगा।

# बढ़ाकर कहनेसे अपना ही मामला कमजोर

कुछ भाअियोंने ज्नागड और अजमेरकी वायत मुझे तार मेजे हैं। ज्नागडमें, जो काठियावाइमें है, तो में पछा हूँ। वहाँका हाल में कह चुका हूँ। अजमेरमें तो बहुत बुरी वार्ते हुसी हैं, जिसमें जक नहीं। वहाँ जलाया भी है, छट भी हुसी, खन भी हुआ। पर बुरी वातको भी ज्यादा बढाकर कहनेसे हम अपना मामला कमजोर कर देते हैं। अन तारोंमें बात बढाकर कही गशी है। अजमेरमें दरगाह शरीफ तो ठीक है। जितना है, खुतना कहिये। स्राम्त अमन कायम करनेकी कोजिश कर रही है। हम खुसपर मरोसा करें। भगवानपर भरोसा करें। सब अपनी अपनी गलितियोंको ठीक नहीं करेंगे, तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिट जांगें।

#### आत्माकी खराक

आज अप्रेजो सालका पहला दिन हैं। आज अितने ज्यादा आदामियोंको यहाँ जमा देखकर मैं खुश हूँ। पर सुसे दुख है कि वहनोंको बैठनेकी जगह देनेमें सात मिनट लग गये। समामें अेक मिनट सी बेकार जानेका मतलब है कि करोड़ों जनताके बहुतसे मिनट वेकार गये। फिर तो हमारा जातमा है न १ माअियोंको चाहिये कि बहुनोंको पहलें जगह देना सीखें। जिस देशमें औरतोंकी अिज्जत नहीं, वह सम्य नहीं। दोनोंको अपनी मर्यादा सीखनी चाहिये। यही मनु महाराजने चताया है। आजादी मिल जानेके वाद, हम सबको और भी मर्यादाके साथ बरतना चाहिये। में अम्मीद करता हूँ कि आगे अिससे भी ज्यादा लोग आवेंगे। पर जितने लोग आवें, वे प्रार्थनाकी भावना लेक्स आदें। क्योंकि प्रार्थना ही आत्माकी खराक है। भगवानके पाससे हम खमीद करता हूँ कि जो जो साथ हो। में अम्मीद करता हूँ कि आगे जिससे भी ज्यादा लोग सिल सक्ती। में अम्मीद करता हूँ कि जो लोग आये है, वे सब यहाँ मी शान्ति रखेंगे और जाते वक्त घरोंको भी अपने साथ गान्ति ले जावेंगे।

# हरिजन और शराव

यू० पी०में हालमें भेक हरिजन-काम्फरेन्स हुआ थी। कहते हैं शुसमें छेन वजीरने हरिजनोंको श्रुपदेश दिया कि आप गन्दे रहना, गन्दे क्पड़े पहनना और शराब पीना टोड़ दें। जिनपर कोओ हरिजन बील पड़ा कि जैसे सरनार ताड़ीके दरख्तोंनो श्रुवाइनर फिक्वा सक्ती हैं और शराबकी सब दुक्तनें बन्द करा सक्ती हैं, बैसे ही वह गन्दे क्पड़े भी फुँच्वा दे। हम नगे रहेंगे, पर गन्दे नहीं। मैं श्रुस हरिजन माओंकी हिम्मतको मराहता हूँ। में तो ताड़ीश गुड़ बना लेता हूँ। पर में हरिजन माओंकी हिम्मतको मराहता हूँ। में तो ताड़ीश गुड़ बना लेता हूँ। पर में हरिजन माजियोंसे कहूँगा कि असली जिलाज श्रुनके अपने हार्थोंने

हैं। शराय अगर दुवानपर विक्ती भी हो, तब भी ख़न्हें जहरकी तरह श्रुत्तसे यचना चाहिये । सच यह है कि शराव जहरसे भी ज्यादा बरी हैं। मजदूर लोग घरमें आकर जो दःरा देखते हैं. हासे भलानेके लिओ भराव पीते हैं । जहरसे शरीर ही मरता है. शरावसे तो आत्मा सो जाती है। सद अपने अपर काव पानेका ग्रण ही सिट जाता है। मे चरकारको सलाह देंगा कि शरायकी दकानोंको बन्द करके खनकी जगह जिम तरहके मोजनालय रोल दे. जहाँ लोगोंको ग्रद्ध और इलका साना मिल मके, जहाँ अस तरहकी कितावें मिलें जिनसे लोग कछ चीलें और जहाँ दसरा दिल बहलानेश सामान हो । हेकिन सिनेमाको कों भी स्थान न हो । अससे लोगोंकी शराय छट सकेगी । मेरा यह च्अी देशोंका तजरवा है । यही भने हिन्दुस्तानमें भी देखा और दक्षिण अमीकामें भी देखा था। मुझे अिसका पूरा यकीन है कि गराव छोड़ देनेसे फाम करनेपालोंका शारीरिक वल और नैतिक वल दोनों यहत वब जाते हैं, ऑर अनकी इसानेकी ताकत भी वह जाती है। असिलिओ सन् १९२० से शराबयन्दी कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल है। अब जब इम आजाट हो गये हैं, सरकारको अपना वादा पूरा करना चाहिये और आयमारीकी नापाक आमदनीको छोड़नेके लिओ तैयार हो जाना चाहिये । आखिरमें सचमूच आमदनीका भी तुकसान नहीं होगा, और लोगोंना तो बहुत वहा लाभ होगा ही। हमारे लिओ तरक्कीका यही रास्ता है । यह हमें अपने आप अपने पुरुपार्थसे करना है।

#### नोआखालीका टोप

ज्ञुक्रवारकी शामको पानी बरस रहा था । गाधीजी अपना नोआखाळीका टोप लगाये हुने प्रार्थनाकी जगह पहुँचे । लोग टोपको देखकर कुछ हैंसे । प्रार्थनाके बाद गाधीजीने कुछ हैंसते हुने कहा

नोआखालीमें किसान लोग धूपसे बचनेके लिओ असे ओह नोहते हैं। मै दो वार्तोंकी वजहसे असकी वहीं कदर करता हूँ। ओक तो मुसे यह ओक मुसलमान किसानने मेंट की है। दूसरे यह ईतरीका अच्छा काम देती है और खुससे सस्ती हैं, क्योंकि सब गाँवकी ही चीजोंसे बनी है।

#### भजन

प्रार्थनामें जो भजन गाया गया है, आपने सुना कितना मीठा है।
पर यह भजन असलमें सुबहका है। अिसमें भगवानसे प्रार्थना की
गशी है कि खुठकर अिन्तजारमें खबे भक्तोंको दर्शन दो। यह सत्य है
कि अीरवर कभी सोता नहीं है। भजनमें तो भक्तके दिलकी भावना है।

# अविश्वास युअदिलीकी निशानी है

हालमें अलाहबादसे मेरे पास अक खत आया है। मेजनेवाले भामीने लिखा है कि योदेसे मले लोगोंको छोडकर किसी मुसलमान पर यह अतवार नहीं किया जा सकता कि वह हिन्द सरकारका वफादार रहेगा — सासकर अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें लडाभी हुआ। असिलेशे योदेसे नैशनलिस्ट मुसलमानोंको छोडकर और सब मुसलमानोंको निकाल देना चाहिये। मै कहता हूँ कि हर आदमीको यही चाहिये कि जब तक कोओ बात श्रुसके खिलाफ सावित न हो, वह मुसलमानोंकी वातका अतवार करे। अभी पिछले हफ्ते करीब अक लाख

सुसलमान लखनशूमें जमा हुओ थे। श्रुन्होंने साफ शब्दोंमें अपनी राष्ट्रमिन्तका भैलान किया। अगर किसीकी बेवफाओ या वेजीमानी सावित हो जावे, तो श्रुसे गोलीसे मारा भी जा सकता हैं, जो कि यह मेरा तरीका नहीं हैं। पर फिज्लकी वेअेतवारी जहालत और युजदिलीकी निशानी हैं। असीसे साम्प्रदायिक नफरतें फेली हैं, खून वहें हैं, और लाखों वेघरवार किये गये हैं। यह अविश्वास जारी रहा, तो देशके अलग अलग युकड़े हमेशाके लिओ वने रहेंगे। और आखिरमें दोनों डोमिनियन नष्ट हो जायेंगे। मगवान न करे, अगर दोनोंमें लड़ाओ छिड़ गओ, तो मे तो जिन्दा रहना पसन्द न करूँगा। पर जो मेरी तरह लोगोंमें भी अहिंसामें विश्वास होगा, तो लड़ाओ नहीं होगी और सव ठीक ही होगा।

# ११३

₹-9-186

# शान्ति अन्दरकी चीज है

शनिवारकी शामको गांधीजीकी प्रार्थना वेवल कैन्टीनमें हुआी। प्रार्थनाके वादकी शुनकी तकरीरको सुननेके लिओ बहुत लोग वहाँ जमा हो गये थे। गांधीजीने कहा

मुझे खुशी है कि आज मै अपना बहुत दिनोंका वादा पूरा कर सका और अस कैम्पके शरणार्थियोंसे वार्ते कर सका । मुझे वड़ी खुशी है कि यहाँ जितने माओ हैं, खुतनी ही वहनें हैं। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ अस प्रार्थनामें शामिल हों कि हमारे मुक्कमें और दुनियामें फिरसे शान्ति और प्रेम कायम हो । शान्ति बाहरकी किसी चीजसे, जैसे दौलतसे या महलोंसे नहीं मिलती । शान्ति अपने अन्दरकी चीज है । सब धर्मोने अस सचाअीका कैलान किया है । जब आदमीको अस तरहकी शान्ति मिल जाती है, तो असकी ऑखों, खुसके सब्दों, और खुसके कामों सबसे वह शान्ति टपक्ने लगती है।

तिम लहुछ जादनी सोंग्ड्रीने रहुए भी सन्तृत रहता है जोर हनकी विन्ता नहीं जाता। उठ क्या होग्य, यह मगवान ही बानते हैं। भी राम्चव्यक्ते, जो हमारो ताह जादनी थे, यह प्या नहीं या कि ठीक सुस वक्षा वर हनके गई पर केलेकी जावा थी, सुन्तें बनवास दे दिया वायगा। पर वह बानते थे कि सन्त्री वालिन वाहरकी बीजोंगर निर्मार नहीं है। जिसकिये बनवासके व्यावका सुन्यर इन्त में जसर न हुव्या। जगर हिन्दू और किस्ख जिस स्वाक्षीको जानते होते, तो यह पायव्यक्तकी तहर सुन्यरसे हिर बावी, और मुख्यमान वाहे कुछ भी करते, वे खुद वाल्य रहते। जगर वे स्व हिन्दुओं और किस्खोंके दिलोंने पर कर हैं, तो सुद्धनानोंतर तो अपने साथ सुमद्य सवर बहर होगा ही।

# कैम्प-जीवनका साद्री

मेंने चुना है कि यह कैम्प क्षत्र अच्छी तरह चल रहा है। मै यह बात तम तक पूरी तरह नहीं मान सकता. जब तक सब शरफार्थी मिटनर निस कैन्पर्ने श्रवसे ज्यादा सफाओ और तरतीबी न रखें, जितनी दिली शहरनें दिलाओं देती है। आपको जो मुसीबतें भोगनी पड़ी हैं. वह नै जानता हैं। आपमें से कुछ बड़े बड़े घरोंके लोग थे। पर आपने लिओ खतने ही आरानकी खम्मीद वहाँ न्रना फिजूल है। आप सबको सीखना चाहिये कि नश्री जरूरतोंके मताविक अपनेको कैसे ठाला ज्ञाय. और नहीं तक वन पढ़े जिस हालतको ज्यादा अच्छा बनाना चाहिये । मुझे याद है, सन १८९९की बोसर-वारसे ठीक पहले अभेज लोग ड्रान्स्वालको छोडकर वहाँसे नेटाल गये थे। वे जानते थे मुसीबतमा केंसे सानना किया जावे । वे सबके सब बराबरीकी हैसियतसे रहते थे। ख़नमें से अक अिजीनियर था और मेरे साथ बढ़कीका काम करता था । इम सदिगोंसे निदेशियोंके गुलान रहे हैं, क्षिसिलेओ हमने यह बात नहीं सीखी। अब जब हम आजाद हुओ हैं — और आजादी कैसी अनमोल बरकत हैं — में श्रुम्मीद करता हूँ कि शरणार्थी भाशी-महन भगनी अस मुसीवतसे भी पूरा फायदा खुठावेंगे। वे अपने अस कैम्पकी अंक असा आदर्श कैम्प बना देंगे कि अगर सारी दुनियासे नहीं, ती

सारे हिन्दुस्तानसे लोग आ-आकर भिसपर फरा करें। प्रार्थनामें जो मंत्र पढ़ा गया है, ख़सका मतलय यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सब भगवानके अपण कर दें और फिर जितनेकी हमें सचमुच जरूरत हो, ख़तना ही ख़ुसमें से ले लें। अगर हम अस मंत्रके अनुसार रहें, तो अस कैम्पमे ही नहीं, सारी दिल्लीमें, जो हालमें बदनाम हो गजी हैं, फिरसे नजी जान आ जावेगी और हमारे सबके जीवन अन्दरके मुखसे भर जावेंगे।

# 

8-9-786

### छदाञीका मतलव

मै चन्द मिनिट देरसे आया, क्योंकि पानी वरस रहा था। मझसे क्हा गया कि प्रार्थनाकी जगह ४-५ आदमी हैं। क्या जाना है ? मगर मेंने कहा कि ४-५ आदमी हों या २५, सझको जाना ही है। यहाँ जितने ज्यादा आदमी आये हैं. खसके लिखे में आप सबको घन्य-वाद देता हैं। मै यह मानता हैं कि आप यहाँ सिर्फ कुत्रहरूके लिओ नहीं आये. बल्कि औइवरके मजनके लिओ आये हैं। आजकल हर जगह ये वातें चलती है कि शायद पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके बीचमें लड़ाओ होगी । यह हमारी कमनसीवी है । हम दोनों आपसमें प्रलहसे वैठ सकेंगे या नहीं 2 में जिस बातसे हैरान हो गया कि पाकिस्तानने वयान निकाला है कि यूनियनने लडाभी छेडनेके लिओ यू॰ अन॰ ओ॰ के पास अपना केस मेजा है। यह कुछ अच्छी बात नहीं है। तब आप मुद्धे पूछ सकते हैं कि यूनियन यू॰ अनेन॰ ओ॰ के पास गुओ, वह क्या अच्छी यात है ? मैं कहेंगा कि अच्छी मी है और वरी मी। अच्छी जिस वास्ते कि काश्मीरकी सरहदपर चढाओ होती रहती है. और श्रेसा कहा जाता है कि क्षसमे पाकिस्तानका कुछ हाथ है। श्रेसा ै नहीं है. पाकिस्तानके क्षितना कह देनेसे ही काम नहीं चलता। काश्मीर यूनियनके पास मदद माँगे, तो यूनियनके छिझे मदद देना जरूरी हो जाता है। असमें गळती है या नहीं, यह तो आदवर ही जानता है।

पाकिस्तानसे जो वयान निक्ला है. झुसमें गलती है। झुनका काम था कि वयान निकालनेसे पहले वहाँकी हुकूमतसे मशविरा करते। नाहिएमें कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं. लेकिन अस दिशामें कोओ ठोस कदम नहीं खठाते । मै पाकिस्तानके नेताओंसे यह कहूँगा कि जय देशके इकड़े हो गये. तव किसी तरह लडाओ होनी हा नहीं चाहिये। घर्मके नामपर पाकिस्तान कायम हुआ । अिसलिओ झुसको सब तरहसे पाक और साफ रहना चाहिये। गलवियाँ दोनों तरफ काफी हुआँ। मगर अब मी गलतियाँ करते ही रहें ? अगर हम दोनों लड़ेंगे. तो दोनों तीसरी ताकतके हाथमें चले जायेंगे ! अससे बरी वात और क्या होगी ? दोनोंको भीश्वरको साक्षी रखकर आपसमें मिलना चाहिये। यू० अन० सो॰ के पास जो गया है, ख़ुसे कौन रोक सकता है ? अक ही ताकत सव तो रोक सकती है - वह है दोनोंकी सदमावना और मेलजोल। क्षगर हम अमी भी आपसमें समझ छें और यू॰ झेन॰ ओ॰ के पाससे केस अठा हैं. तो वह राजी ही होगी। वह कोओ खिलीना थोड़े ही है। मगर जब हम मजबूर हो जाते हैं, तमी ख़ुसके पास जाते हैं। मै तो अभी भी भीश्वरसे प्रार्थना करूँगा कि वह हमें लहाओसे बचाले। मगर यह समझौता दिलका होना चाहिये । अगर मनमें दुश्मनी बनी रहे, तो वह तो लड़ाओसे बदतर है। ख़ुससे तो अच्छा यही होगा कि अस्विर दोनोंको जी भरकर छड़ा दे। शायद ख़समें से हमें कसी साफ होना होगा, तो होंगे।

# बुजदिलीसे भी बुरा

दिल्लीमें कल रात जो हुआ, अससे हमें लिजजत होना नाहिये। कहा जाता है कि खारी वावहींमें दु खी लियों और वच्नोंको आगे करके पुरुष लोग मुसलमानोंके खाली मकानोंमें बले गये और जहाँ मुसलमान रहते थे, वहाँ कब्जा लेनेकी कोशिश करने लगे। मगर पुलिस आभी और असने टीअरगैस लोही, तब शान्ति हुआ। शरणार्थी अपने दु खसे

अितना तो सीखें कि मर्यादासे कैसे रहना चाहिये। अस तरह अन्धायुन्वी मचाकर हम अपनी हुकूमतको वेकार करते हैं। क्या यहाँ देश-विदेशके जो अेळची आये हैं, खुन्हें हमारा झगड़ा ही देखनेको मिलेगा? असा हुआ, तो वे लोग कहेंगे कि हमको राज चलाना ही नहीं आता। अन तरह औरतों और वश्चोंको आगे रखना अन्सानियतकी वात नहीं है। पुराने जमानेमें लोग गायोंको आगे रखकर लहते थे, ताकि हिन्दू लड़ न नकें। लेकिन वह असम्यतकी निशानी थी। हम अस तरह औरतोंका दुरुपयोग करते हैं। अगर हिन्दुस्तानको आजाद ही रखना चाहते हैं, तो हमें असी चीजोंसे वचना चाहिये।

#### ११५

4-9-186

### अंक्रश हटनेका नतीजा

मेरे पास बहुतसे खत और तार आ रहे हैं, जिनमें लोग अकुश खुठनेपर मुझे मुवारकवाद देते हैं, और जिन चीजोंपर अमी अकुश है खुसे मी हटानेको कहते हैं। अप्रेजीमे लिखा हुआ अेक खत मै यहाँ देता हूँ। खत लिखनेवाले भाओ अेक खासे अच्छे व्यापारी हैं। खुन्होंने मेरे कहनेसे अपने विचार लिखे हैं:—

"आपके कहनेके मुताबिक में चीनी, गुड़, शक्कर और दूसरी खानेकी चीजोंका आजका माव और अकुश शुठनेसे पहलेका माव नीचे देता हूँ

| , &                     |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>आ</b> जक्कना ₁माव    | नवम्बरमें अंकुश खुठनेसे पहलेका भाव |
| चीनी ३७॥ रु. मन         | ८० से ८५ र मन                      |
| गुड १३ से १५ ह. मन      | ३० से ३२ रु मन                     |
| शक्कर १४ से १८ रुमन     | ३७ से ४५ रु नन                     |
| चीनीके क्यूव ॥% आनेका   | १॥ से १॥। रुका                     |
| नेक पैकेट               | ञेक पैकेट                          |
| चीनी देशी ३० से ३५ रुमन | ७५ से ८० रु. मन                    |

"आप देखते हैं कि चीनी आदिका भाव ५० फी चैकड़ा गिर गया है।

#### अनाज

| गेहूँ १८ से २० रु मन | ४० से ५० र सन  |
|----------------------|----------------|
| चावल बासमती २५ र मन  | ४० से ४५ र सन  |
| मकअी १५ से १७ र मन   | ३० से ३२ रुमन  |
| चना १६ से १८ र मन    | ३८ से ४० र नन  |
| नूँग २३ रु. मन       | ३५ से ३८ रु मन |
| ख़ुडद २३ रु मन       | ३४ से ३७ रुमन  |
| अरहर १८ से १९ र मन   | २० से ३२ रुमन  |

#### दालें

| चनेकी दाल २० र मन           | ३० से ३२ र नन |
|-----------------------------|---------------|
| मूँगकी दाल २६ रु मन्        | ३९ र. नन      |
| शुहदकी दाल २६ रु मन         | ३७ र मन       |
| <b>अरहरकी दाल २२ रु. मन</b> | ३२ रु सन      |

#### तेल

सरसोंका तेल ६५ र. मन

७५ रु सन

# भूनी और रेशमी कपड़ा

"अंदुश निक्ल जानेके कारण वाजारमें वेतहाशा सूनी और रेशनी कपडा आ गया है। सूनी और रेशनी कपड़ेकी कीनत क्समें क्स ५० फी सैक्डा गिर गजी है। क्जी अगह ६६ फी सैकड़ा भी गिरी है।

# स्ती कपड़ा और स्तत

"भिस आधारे कि स्ती कपड़े और स्तपरसे भी अंकुश जल्यी ही निकल जायेगा, कीमर्ते घीरे घीरे गिर रही हैं। अगर स्ती कपड़े परसे प्री तरह अंकुश खुठा छिया जाय, तो कीमत कमसे कम ६० फी सैकड़ा गिर जायगी, और कपड़ा भी ज्यादा अच्छा मिलने छुगेगा। भिल-मालिकोंको ओक-दूसरेके साथ मुकावला करना पहेगा । रेशमी और सूनी कपहेकी तरह, अकुश झुठ जानेसे सूती कपडा भी ढेरों मिलने लगेगा । सूती कपडेपरसे अगर अंकुश झुठाया गया, तो झुसे सफल बनानेके लिंके कमसे कम तीन साल तक हिन्दुस्तानसे बाहर कपड़ा मेजनेकी मनाही होनी चाहिये ।

"सरकारी दफ्तरोंके आँकड़े तो जादूके खेळ-से रहते हैं। वे खुराक और कपडेपरसे अकुश खुठानेके रास्तेमें नहीं आने चाहियें।

# पेट्रोलका रेशर्निग

"पेट्रोलपर अकुश तो युद्धके कारण लगाया गया था। अव खुमकी जरूरत नहीं है। सच्ची यात तो यह है कि जिस कंट्रोलसे योबीसी ट्रान्सपोर्ट कंपनियोंको फायदा पहुँच रहा है और वे जिसे रखना चाहती हैं। करोड़ों जनताका तो जिसके साथ को सम्बन्ध ही नहीं है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि अेक अेक वस या ट्रकका मालिक, जिसके पास ओक ही रास्तेका लाजिसेन्स है, आज १०-१५ हजार रुपये हर महीने कमा रहा है। अगर पेट्रोलपर अकुश न रहे और गाइन्याँ चलानेमें ,किसी अेकके अिकारेका रिवाज न रहे, तो अेक गाइनिका मालिक महीनेमें ३०० रु से ज्यादा नहीं कमा सकता। आज तो पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अेक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अेक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अेक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अंक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अंक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अंक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठी आज किसी ट्रान्सपोर्ट बीलरके पास १० हजारमें वेची जा सकती है। अगर पेट्रोलपरे अकुश हटा दिया जाय, तो खुराक, कपड़े और मकार्नोका प्रश्न और कअी दूसरे प्रश्न, जो आज देशके सामने हैं, अपने आप हल हो जावेगे। पेट्रोलके रेशिनेंग्से ट्रान्सपोर्ट कंपनियाँ पैसे कमा रही हैं और करोड़ों लोगोंका जीवन वरवाद हो रहा है।

"अकुश हटवाकर आप दु खी जनताकी सेवा करें, तब यह देश चन्द खुशकिस्मर्तोंके रहने लायक ही नहीं, वल्कि करोखें वदिकस्मर्तोंके रहने लायक भी बनेगा । अकुश लडाओंके जमानेके लिओ थे । आजाद हिन्दमें खनका कोओ स्थान नहीं होना चाहिये ।" मुक्ते रुपता है कि जिन ऑक्टोंने सानने एए नहीं कहा जा सकता । हो सकता है कि यह बात मेरा अज्ञान मुक्ते कहला रहा हो । अगर कैसा है तो ज्यादा जानकार लोग दूसरे ऑक्टों बताकर नेत अज्ञान दूर करनेकी हुपा करें । मैंने अपूपर लिखी वार्ते मान की हैं, क्योंकि जानकार लोगोंका नम भी जिसी तरफ है ।

जब जनता किसी बानको मानती है और कोओ चीज चाहती हैं, तब कोक्राजमें क्षित्रको कीओ स्थान नहीं रहता । जनताके प्रतिनिधियोंको जनताकी माँग ठीक रूपमें रखनी चाहिये, ताकि वह पूरी हो सके । जनताका मानतिक सहकार तो बडी-बड़ी छड़ाअियों बीननेमें बहुत नदद दे चुटा है ।

चहते हैं कि दुनिवार्ने जिनना पेट्रोछ निरस्ता है, श्रुनका केंक्र में चेक्क्षा ही हिन्दकों निरस्ता है। जिनके निराध होनेना कारण नहीं। हनारी नोटरें तो चलती ही हैं। क्या जिनका यह मतल हैं कि क्योंकि हम युद्ध जरनेवारे लोग नहीं हैं, जिनकों हमें ज्यादा पेट्रोलकी जरूरत ही नहीं? और जगर हमें ज्यादा जरूरत पहें और दुनिवार्ने जितना पेट्रोल निकल्या है, श्रुतना ही निकले, तो बाकी दुनिवार्क दिने पेट्रोल ज्या पटेंगा? टीक्नकार मेरे घोर समानकी हैं ती न करें। मैं तो प्रकास चाहता हूँ। अगर में अपना कैंपेस हिपार्से, तो प्रकास पा नहीं सकरा। सन्नाल यह श्रुठना है कि अगर हमारे हिस्तेमें बहुत कम पेट्रोल आता है, तो बुले बाजारमें पेट्रोलका सहूट क्खीस कहीं आता है, और बाहियोंका कि जुले आना-जाना बिना किसी तरहकी रकावकों केंसे चलता हैं?

पत्र विखनेवाले मार्जीने जो हक्कीक्त बचान की हैं, वह सबी हो, तो चौंकानेवाली चीक हैं। अंडुक अमीरोंके लिसे आफ्रीवीद रूप हैं, और गरीवके लिसे लानत । और संक्ष्य रखा जाता है गरीबोंके खातिर । अगर किबारेका रिवाज किसी तरह काम करता है, तो असे लेक पल ची विचार किसे विना निकाल देना चाहिये।

# कपड़ेका कण्ट्रोल

कपदेके बारेमें तो अगर खादीको, अिसे आजादीकी वदीं कहा गया है, हम भूल नहीं गये, तो कपदेपर अंकुश रखनेके पक्षमें तो अेक मी दलील नहीं है। हमारे पास काफी रूआ है, और काफी हाथ हैं जो देहातोंमें चरखा और करधा चला सकते हैं। हम आरामछे अपने लिओ कपदा तैयार कर सकते हैं। न श्रुसके लिओ शोर-गुलकी जरुरत है, न मोटर-लारियोंकी। पुराने राजमें हमारी रेलोंका पहला काम फौजकी सेवा था, दूसरे नम्बरपर बन्दरगाहोंपर रूआ है जाना, और बाहरसे बना कपदा मीतर है आना था। जब हमारी केलिको, जिसे खादी कहते हैं, देहातोंमें बनती है, और वहीं खपती है, तब अस केन्द्रीकरणकी कोशी जरूरत नहीं रहती। अपने आलस या अजान, या दोनोंको छिपानेके लिओ हम अपने देहातोंको गाली न दें।

# ११६

28'-1-3

#### यह दवाब बन्द होना चाहिये

मैंने सुना है कि बहुतसे शरणार्थी असी भी खाली मुस्लिम-घरोंका कब्जा टेनेकी कोविश कर रहे हैं और पुलिस भीडको हटानेके लिओ टीजर-नैसका अस्तेमाल कर रही हैं। यह सन है कि शरणार्थियोंको वहीं मुसीवतका सामना करना पड़ता है। दिल्लीकी कहाकेकी सदींमें खुलेमें सोना बड़ा कठिन है। जय पानी गिरता है, तय खेमोंमें काफी हिकाजत नहीं हो सकती। अगर शरणार्थी मुस्लिम-धरोंको अपना निशाना न बनावें, तो में खुनके मकानोंके लिओ शोर मनानेको समझ सकता हूँ। मिसालके तौरपर वे विदला-भवनमें आ सकते हैं और मुझे और ओक बीमार महिलाके साथ घरके मालिकोंको बाहर निकालकर खुसपर कब्जा कर सकते हैं। यह खुली और सीधी वात होगी, हालाँ कि मले आदिमयोंको शोमा देनेवाली नहीं होगी। आज मुसलमानोंको जिस तरह दवाया और अपने घरों हो निकाला जा रहा है, वह वेशीमानी और असम्यताका काम है। पहलेखे डरे हुओ मुसलमानोंको धमकार घरों हो वाहर निकालना और फिर खुनके घरोंपर कवजा पर लेना किही के लिओ अव्की बात नहीं होगी। अिससे किसीको फायदा नहीं होगा। मैंने सुना है कि आज सरकारने दूसरी जगह शरणार्थियोंको योदे मकान देनेका सुमीता किया है, लेकिन वे मुसलमानोंके घरोंपर कवजा करनेकी जिद करते हैं। अिससे साफ जाहिर होता है कि शरणार्थी अपनी जरूरतके कारण मुसलमानोंके घरोंपर कवजा नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि दिल्लीसे मुसलमानोंको साफ कर दिया जाय। अगर आम लोग यही चाहते हैं, तो मुसलमानोंको टेब तरीक्से भगनेके बजाय खुनसे भैसा साफ कह देना कहीं बेहतर होगा। यूनियनकी राजधानीमें असा काम करनेका नवीजा खुन्हें समझ लेना चाहिये।

#### हडतालीका रोग

धम्त्रअिकी खवर है कि वहाँ जहाज-गोदामके और दूसरे नजरूर हबताल करनेकी बात साच रहे हैं। मैं सारे लोगोंसे अपील करता हूँ कि वे हबताल न करें, फिर भले वे कांग्रेसी हों, तोशिलस्ट पार्टीके हों — अगर सोशिलस्ट कांग्रेससे अलग माने जा सकें — या कम्युनिस्ट पार्टीके हों। आज हबतालोंका वक्त नहीं है। भैसी हइतालें हबताल करनेवालोंको और सारे देशको ज़कसान पहेंचाती हैं।

#### सच्वा लोक-राज

बाँघके राजा साहबने अपनी प्रजाको क्यी बरस पहले खुत्तरहायी शासन दे दिया था। खुनके पुत्र अप्पा साहबने भी अपनी प्रजाकी सेवामें जिन्दगी लगा थी है। राजा साहब और दूसरे कुछ लोगोंने यूनियनमें मिल जानेकी योजनाको करीब करीब मान लिया है। सरहार पटेलने कहा है कि राजाओंको पेन्शन मिलेगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि ऑधके राजा साहब प्रजापर बोझ नहीं वनेंगे। जो कुछ खुन्हें मिलेगा, खुसे वे प्रजाकी सेवा करके कमाना वाहेंगे। राजा साहबर्ग मुझे लिखा है कि खुन्होंने अपने राजमें जो पंचायत तरीका चाल् किया है, वह क्या राजके यूनियनमें मिल जानेपर भी जारी नहीं रह सकेगा? राजा साहबसे

यह कहा गया है कि अनके राजके यूनियनमें मिल जानेपर वहाँकी हुकूमतका ढाँचा वाकीके हिन्दुस्तानके ढाँचेसे मिलना चाहिये। मेरी रायमें जहाँ लोग पंचायत-राज चाहते हैं, वहाँ असे काम करनेसे रोक सकनेके लिओ कोजी कानून विधानमें नहीं है। औंघ भेक रियासतके नाते सले खतम हो जाय, लेकिन वहाँ औंघ नामसे पुकारा जानेवाला गाँवोंका खास प्रृप तो कायम रहेगा। भैसा हर प्रृप या असका कोओ मेम्बर अपने यहाँ पंचायत-राज रख सकता है, मले वाकीके हिन्दुस्तानमें वह हो या न हो। सच्चे हक फर्ज खदा करनेसे मिलते हैं। भैसे हकोंको कोओ छीन नहीं सकता। आँघमें पंचायत लोगोंकी सेवा करनेके लिओ है। हिन्दुस्तानके सच्चे लोकराजमें शासनकी अिकाओ गाँव होगा। अगर ओक गाँव मी पंचायत-राज चाहता है, जिसे अप्रेजीमें रिपव्लिक कहते हैं, तो कोओ असे रोक नहीं सकता। सच्चा लोकराज केन्द्रमें वैठे हुओ २० आदमियोंसे नहीं चल सकता। असे हर गाँवके लोगोंको नीचेसे चलाना होगा।

# आवक-जावकमें समतोल होना चाहिये

अेक दोस्तने मुझे खत िल्खा है। ख्रुसमें खुन्होंने कहा है कि किसी भी खुखी और खुशहाल देशमें मालकी आनक और जानकमें समतोल होना चाहिये। अिसलिओ खुन्होंने सुझाया है कि हिन्दुस्तानको मालकी आनक अितनी सीमित कर देनी चाहिये कि वह खुसकी जानकसे कुछ कम रहे। अगर आजकी तरह चलता रहा, तो हिन्दुस्तानके साधन जल्दी ही खतम हो आयेंगे। अिसलिओ खुन्होंने सुझाया है कि खिलौने और दूसरी अैसी गैरजरूरी चीजें वाहरसे मँगाना बन्द कर दी जायं। अिसले अलाना, हिन्दुस्तान आज तक अपना कच्चा माल वाहर मेजता रहा है और बाहरसे तैयार माल मँगाता रहा है। अिससे आवक-जानकके समतोलको जरूर धक्का पहुँचेगा और हिन्दुस्तान कभी तरहसे गरीब हो जायगा। मै खत लिखनेवाले माअिकी यह वात मानता हूँ कि हिन्दुस्तानको ज्यादासे ज्यादा स्वावलम्बी बनना चाहिये, और हिन्दुस्तान और दूसरे देशोंक वीचका व्यापार हमेशा आपसी मददके खुस्लपर टिकना चाहिये, शोपणपर कभी नहीं।

#### गलत अपवास

मेरे पास बहुतती चिहियों आ गओ हैं। मुझे अपना भाषण १५ मिनटमें पूरा करना चाहिये। अिसलिओ हो सकेगा झुतनी चिहियोंका जवाय देनेकी कोशिश करेंगा।

भेक माभी लिखते हैं कि वे अपवास कर रहे हें और अन्तर अपवास चाल रहेगा। भैसा अपवास अधर्म है। जो आदनी अधर्म करना चाहे, असे कौन रोक सकता हैं<sup>2</sup> मैंने काफी अपवास किये हैं। अस बारेमें में काफी जानता हूँ। भिस्तिओं में मानता हूँ कि मुझे पूछकर अपवास करना चाहिये।

# विद्यार्थियोंकी हड़ताल

अखनारों में आया है कि ९ तारीखसे विद्यार्थों लोग हहताल करनेवाले हैं। यह बड़ी गलत बात है। हड़ताल करके अपना काम निकालना ठीक नहीं। मैंने काफी। हड़ताल करवाओं हैं और अनमें सफलता भी पाओं है। लेकिन में जानता हूँ कि हरकेक हड़ताल सच्ची नहीं होती, अहिंसक नहीं होती। विद्यार्थी-जीवनमें अस तरह हड़तालें करना ठीक नहीं।

#### पाकिस्तानसे आये शरणार्थियोंकी शिकायतें

भाज मेरे पास कभी दुःखी छोग आये थे। वे पाकिस्तानसे आये हुने लोगोंके प्रतिनिधि थे। अन्होंने अपनी दुं लकी न्हानी सुनाओं। सुझसे कहा कि आप हममें दिलचस्पी नहीं छेते। लेकिन अन्हें स्था पता कि मै आज यहाँ अिसीलिओ पड़ा हूँ। मगर आज मेरी दीन हालत है। मेरी आज कौन सुनता है? ओक जमाना था, जब लोग में जो कहूँ सो करते थे। सबके सब करते थे, यह मेरा दावा

नहीं । मगर काफी लोग मेरी वात मानते थे । तब मै अहिंसक सेनाका सेनापित, या । आज मेरा जंगलमें रोना समझो । मगर धर्मराजने कहा था कि अकेले हो तो भी जो ठीक समझो, वही करना चाहिये । सो में कर रहा हूँ । जो हुकूमत चलाते हैं, वे मेरे दोस्त हैं । मगर में कहूँ असके मुताबिक सब चलते हैं असा नहीं है । वे क्यों चलं में नहीं चाहता कि दोस्तीके खातिर मेरी वात मानी जाय । दिलको लगे तभी माननी चाहिये । अगर मै कहूँ असी तरह सब चलं, तो आज हिन्दुस्तानमें जो हुआ और हो रहा है, वह हो नहीं सकता था । मै को अी परमेक्वर तो हूँ नहीं । तो भी मुझसे दुखी माओ कहते हैं कि हमारे रहने, खाने और पहननेका कुछ प्रवन्ध तो होना चाहिये।

# शरणार्थियोका फुर्जु

वात सही हैं। शरणार्थियोंने क्या गुनाह किया है वे तो वेगुनाह हैं। हमारे भावी हैं। मुझे जो मिलता है, वह झुन्हें न मिले, यह अिन्साफ नहीं। झुन्हें शिकायत करनेका हक है। में कहूँगा कि वे मकान मले मौंगें, मगर साथ साथ में खुनसे यह मी-कहूँगा कि झुन्हें जो काम दिया जाय और खुनसे हो सके, सो खुन्हें करना चाहिये। जो घर मिले खुसमें रहना चाहिये। घास-फूसकी झोंपडी मिले, तो खुसमें भी आनन्दसे रहना चाहिये। वे लैसा न कहें कि हमें महल ही चाहिये। जो खाना-कपड़ा मिले, खुसमें खुन्हें सन्तोष मानना चाहिये। घासके विद्योंनोंसे रूलीकी गांदीका काम चल जाता है। अगर हम शैसे सीधे रहें, तो लूँचे चढ सकते हैं। मजदूर लिखना-पढ़ना नहीं कर सकता, मगर लिखने-पढ़नेवाला मजदूरी तो कर सकता है।

#### कराचीकी वारदातें

कराचीमें क्या हो गया, आपने कखनारोंनें देखा ही होगा । सिंधमें हिन्दू और सिक्ख आज रह नहीं सकते। जिस गुरुद्वारेम ने लोग सिंधसे आनेके लिओ रके थे, श्रुसी गुरुद्वारेपर इमला हुआ। हुकूमत कहती है कि वह लाचार हो गभी है। रोक नहीं सकी। पर दवानेकी कोशिश करती है। अस तरह हुकूमतवाले लाचार हो जाते हैं, तो श्रुन्हें हुकूमत छोद देनी चाहिये। फिर मले ही लोग छटेरे वन जायेँ। यह बात मै दोनों हुकूमतोंसे कहता हूँ। मेरी निगाहमें दोनों हुकूमतोंमें कोश्री फर्क नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत लोगोंको मरने दे, श्रुसके पहले तो श्रुसे खद मरना है।

#### ११८

6-9-'86

अंक भाओ लिखते हैं कि क्षुन्होंने कल सादे तीन बजे अंक पत्र मुहें भेजा था। लेकिन अभी तक झुन्हें जवाय नहीं मिला। मेरे पास अितने खत आते हैं कि मै सब पढ़ नहीं सकता। फिर वे अलग अलग भाषाओं में रहते हैं। दूसरे लोग पढ़कर जो मुझे बताने जैसा होता है, सो बता देते हैं। किसी आवश्यक दातका जवाय रह गया हो, तो अन भाओं को अपनी बात दोहरानी चाहिये थी।

#### हरिजन और शराव

अेक माओ पूछते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते कहा या कि हरिजानें को शराव छोड़नी चाहिये। तो क्या हरिजन ही छोड़ें और पैसेवाले या सोलजर वर्गरा न छोड़ें 2 सबके लिक्ने अेक कानून क्यों न बने ? यह प्रश्न पूछने जैसा नहीं है। दूसरे पाप करें, तो क्या हम भी पाप करें ? जो समझहार हैं, खुनके लिक्ने कानून क्यों चाहिये ? खुनको सोच-समझकर अपने आप शराव छोड़ देनी चाहिये। हरिजन अनपढ़ हैं, वे मजदूरी करते हैं। खुनको आराम या मन-बहलावका कोओ साधन नहीं मिलता। जिसलिको वे शराव पीकर अपना दु स भूलना चाहते हैं। मगर पैसेवालों और सोलजरोंको तो शराव पीनका जितना मी कारण नहीं। फौजी लोग कहेंगे कि शरावके विना खुनका काम कैसे चल सकता है ? मगर मै फौजको ही ठीक नहीं मानता, तो फिर शरावको क्या माननेवाला हूँ ? मगर फौजियोंमें मी मेरे काफी दोस्त हैं। खुनमें हिन्दुस्तानी भी हैं और काफी अप्रेज मी, जो शराव नहीं

पीते । शराववन्दीका कानून शैसा नहीं कहेगा कि पैसेवाले शराव पियें और हरिजन मजदूर न पियें ।

### विद्यार्थियों में सब पार्टियाँ हैं

अंक माओ लिखते हैं कि विद्यार्थियोंकी हड़ताल होनेकी जो वात है. झसमें कांप्रेसी विद्यार्थी शामिल नहीं हैं। यह तो कम्युनिस्ट विद्यार्थियोंकी हस्ताल है। विद्यार्थियोंमें सी सव पार्टियाँ होती हैं। कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट वगैरा । मेरी सलाह तो सबके लिओ है। काप्रेसके विद्यार्थी हबुतालमें शामिल नहीं हैं, तो वे वधाओं के पात्र हैं। मगर कम्युनिस्ट पार्टीके विद्यार्थी इन्ताल कर सकते हैं. यह वात थोडे ही है। कम्युनिस्ट भाकी होशियार हैं, वे देशकी सेवा करना चाहते हैं। मगर अस तरह देशकी सेवा नहीं होती। फिर विद्यार्थी किसी भी पार्टीका पक्ष क्यों हैं ? विद्यार्थियोंका तो अक ही पक्ष है । वह है विद्या सीखना । और वह भी देशके खातिर, अपना पेट भरनेके छिओ नहीं । इन्ताल खनके छिओ और देशके छिओ घातक है। काम निकालनेके दूसरे बहुतसे रास्ते हैं। पहछे जब आजारी नहीं मिली थी. तव हडतालें होती थीं । मैंने खद कभी हडतालोंमें हिस्सा लिया है और अन्हें सफल बनाया है। मगर सब हबतालें सचाभीके खातिर होती है. सब श्रहिंसक होती हैं. असा भी नहीं। आज हुकूमत हुमारे हाथमें है। यह हुबतालोंका मौका नहीं। आज देशको ज्यादा विद्यार्थी और सच्चे विद्यार्थी चाहियें। असिल्अे मेरी झनसे विनती है कि वे हस्ताल न करें।

#### सत्यायह क्यों नहीं ?

भेक प्रश्न आया है। अच्छा है। श्रुसमें लिखा है कि आप धुरी वस्तुओंका त्याग करवाना चाहते हैं। खुद मी असा करते हैं, यह अच्छा है। तन आप पाकिस्तान जाकर वहाँवाजोंसे धुराओ क्यों नहीं छुदवाते ? वहाँ जाकर आप सत्यायह क्यों नहीं करते ? यहाँ तो आपने काफी काम कर दिया। अब वहाँ भी जाअिये। मैंने भिसका जवाव दे दिया है। आज मै किस मुँहसे पाकिस्तान जा सकता हूँ ? यहाँ

हम पाकिस्तानकी चाल चलें, तो वहाँके लोगोंने जाकर मै क्या कहूँ व वहाँ मै तभी जा सकता हूँ, जब हिन्दुस्तान ठीक बन जाय और यहाँके मुसलमानोंको छुछ बिकायत न रह जाय। मुद्दो तो यहीं 'करना है या मरना है'। दिल्लीमें हिन्दू और निक्स पागल हो गये हैं। वे चाहते हैं कि यहाँके सब मुसलमानोंको हटा दिया जाय। बहुतसे तो चले गये। जो बाकी हैं सुन्हें भी हटा दें, तो हमारे लिओ लज्जाकी बात होगी। पाकिस्तानसे हिन्दू-सिक्स आ जाना चाहते हैं, तो वहाँ सत्यानह कौन करे थ आज सत्यामह नहीं रहा है थ सत्यामह नहीं है, तो अहिंसा ची नहीं है। आहिंसाको भी आज कौन नानता है थ आज सबनो मिल्टियी चाहिये। हमने मिल्टियीको अधिदाकी जगह दे ही है। असका मतलब है कि सब हिंसाके पुजारी धन गये हें। हिंसाके पुजारी नत्यामह कैंचे चला सकते हैं भेरी छुनें, तो आज अखवारोंकी भी शक्ल पदल जाय। आज अखवारोंमें कितनी गदगी भरी रहती है थ हम सत्यामहको भूल गये हैं। सत्यामह हमेशा चलनेवाली चीज है। मगर चलानेवाले सत्यामही भी तो चाहियें।

# युनियनमें साम्प्रदायिकताको जगह नहीं

फिर वह मामी कहते हैं कि जब तक यहाँ से मुसलमानोंको नहीं निकालेंगे, तब तक पाकिस्तानसे जो हिन्दू और सिक्स आये हैं, अनके लिओ जगह कहाँ से आयेगी ? में मानता हूँ कि जिनने हिन्दू और सिक्स पाकिस्तानसे आये हैं, करीब करीव अराज मुसलमान यहाँसे चले गये हैं। वाकी जो पड़े हैं, अराब करीव अराज मुसलमान यहाँसे चले पागलपनकी बात है। हिन्दमें मुसलमानोंकी काफी तादाद पड़ी हैं। अह स्व पागलपनकी बात है। हिन्दमें मुसलमानोंकी काफी तादाद पड़ी हैं। असले पागलपनकी बात है। हिन्दमें मुसलमानोंकी काफी तादाद पड़ी हैं। असले पागलपनकी बात है। हिन्दमें मुसलमानोंकी काफी तादाद पड़ी हैं। असले पागलपनकी बात है। हिन्दमें मुसलमानोंकी अराज वात हैं। असले जमानेमें अितनी वड़ी मुसलमानोंकी समा कहीं नहीं हुसी। असले वारेमें अच्छी-बुरी वार्ते मुसलमानोंकी समा कहीं नहीं हुसी। असले वारेमें अच्छी-बुरी वार्ते मुसलमानोंकी समा कहीं नहीं हुसी। असले वारेमें अच्छी-बुरी वार्ते मुसलमानोंकी मार डाले या पाकिस्तान मेज दें? मेरी जबानसे कीसी चीज कभी नहीं निक्लनेवाली हैं। हमें दुनियाकी मुरालियोंकी नक्ख थोड़े ही करनी हैं।

# बहाबलपुरका डेपुटेशन

आज मेरे पास बहाबलपुरके लोग आये थे। मीरपुर (काइमीर)के लोग भी आये थे। वे परेशान हैं। वे लोग अदबसे वार्ते करते थे। वे वेठे थे, अितनेमें पंडितजी आ गये। पंडितजीसे सी खनकी बातचीत हुआ। मुझे अम्मीद है कि कुछ न कुछ हो जायगा। पूरा हो जायगा, यह मै नहीं समझता । आज लहाओ छिए तो नहीं गुओं है । सगर ओक किस्सकी लड़ाओं चल रही है । असी हालतमें रास्ता निकालना, सबको वहाँसे निकालकर लाना वहुत कठिन है। जितना हो सकेगा, खतना करेंगे । अितना करनेपर भी को आ न बच सका या न लाया जा सका. तो क्या किया जाय? हमारे पास जितनी चाहिये क्षतनी गाड़ियाँ नहीं हैं। काश्मीरका रास्ता खला नहीं है। थोड़ासा रास्ता है, ख़ुससे जितनी बड़ी तादादको लाना महिकल है। वहावलपुरकी वात सनने लायक है। वहाँके लोगोंको भी यही कहँगा कि अन अन्सान जो कर सकता है, में कर रहा हूँ । वे लोग कहते हैं कि जो लोग दसरे सर्वोसे आये हैं, वे यहाँ नौकरी वगैराके लिओ दरखास्त कर सकते हैं, लेकिन रियासतवाले नहीं । सरदार पटेलने कहा है कि असा फर्क नहीं होगा, फिर भी होता है। मै समझता हैं कि असा नहीं हो सकता । होना नहीं चाहिये । मै पता लगार्झेंगा । असमें कुछ गैरसमझ होगी। अगर भैसा है, तो हुकूमतवालोंको असे तुरन्त सधारना होगा ।

# यहादुरी और धीरजकी जरूरत

क्ल मैंने बद्दावलपुरके घारेमें यात की थी। बद्दावलपुरमें जो मन्दिर था - मन्दिर तो आज मी है. पर किसी हिन्द्के हायमें नहीं है, न हिन्द्की वहाँ चल सक्ती है - श्रुस मन्टिरके मुगिया आज मेरे पास आये थे । खुन्होंने देखा या फिस तरह चहाँ हिन्द जान बचानेके लिओ भागे थे। झन्होंने आकर मन्दिरमें शरण ली. पर वहीं भी वे सरक्षित नहीं थे। आखिर वहाँसे पिछले दरवाजेसे भागे। साथ सुखिया भी भागे । कितने ही सर गये । कश्री औरतोंको बचाया । सबको नहीं बचा सके। जो वहाँ पदे हैं, ख़ुनको बचानेके लिओ वे कहते थे। मैंने कहा कि अिन्सानसे जो हो सकता है, वह हो रहा है। मगर दो हकुमते यन गुआ हैं । देशके दो इस्टे हो गये है । अस राजमें दूसरे राजको दखल देनेका हक नहीं । फिर भी जो हो सहता है. वह सब कर रहे हैं। आज जैसा मौका है कि हममें बहुत घीरज और यहांदुरी होनी चाहिये। मीतसे उरना नहीं चाहिये। जो आदमी अपने मान और धर्मको बचानेके लिओ मरनेको तैयार है, ख्रसका अपनान हो नहीं सकता। मरना सबको है - आज या क्ल । अिसलिओ मीतसे डरना क्या? आखिर हमें भीरवरपर ही मरोसा रखना चाहिये । झसकी अिच्छाके विना कुछ हो ही नहीं सकता।

#### रहतेके घरोंकी समस्या

भाज मेरे पास कुछ दु खी वहनें और भाओ आये थे। वे भिखारी नहीं हैं। ख़ुनके पास थोड़ा पैसा है। पास ही किसी मुसलमानकी कोठीमें वे तीन चार महीनोंसे हैं। मुसलमान डरसे भाग गया है। जहाँ मुसलमान माओ गया है, वहाँसे ये हिन्दू भाओ आये हैं। मुसलमानने कहा मेरी कोठीमें जाकर रहो, सो रहने लगे। भभी

हुकूमतका हुक्म आया कि कोठी खाली कर दो । किसी दूसरी हुकूमतके भेलचीके लिओ ख़सकी जरूरत है। मै मानता हूँ कि झुन्हें बाहरके अलची वगैराके किंअे मकान चाहिये, तो वह खाली करना चाहिये। पर बदलेमें झन्हें रहनेकी जगह मिलनी चाहिये । रामायण वगैरामें पढा है कि अन दिनों मंत्रके जोरसे शहर खड़े हो जाते थे। आज वह हो नहीं सकता है। वह मंत्र हमारे पास नहीं है। पहले भी था या नहीं, वह भी मै नहीं जानता । सिसलिक्षे जो मकान हकूमतको चाहिये, वह छै, छेकिन जिनसे छै, श्चनके लिओ दूसरा अिन्तजाम तो होना चाहिये । खन्हें सङ्कपर वैठनेको कोओ हुकूमत नहीं कह सकती। पर मै क्युन्हें पूरी तसल्छी नहीं दे सका । मैने कहा, मै हुकूमत नहीं चलाता हूं, हुकुमतका सिपाही भी नहीं हूँ। मेरा अपना घर भी नहीं। मै मानता हैं कि अनकी वात सही नहीं है। अगर है, तो बखे द सकी बात है । जो आदमी कानूनसे किसी मकानमें रहते हैं, खनको असा नोटिस नहीं दिया जा सकता। जो छटेरा होकर किसीके घरमें घुस वैठता है, खुसे तो निकालें नहीं तो क्या करें ? पर कानूनसे रहनेवालेको भैसे नहीं निकाल सकते ।

#### अेक गलतफहमी

भेक माओ लिखते हैं कि पहले मैंने कहा था कि वम्यओं में भेक आदमीको भेक सेर चावल रोज मिलता है। मैंने भेक दिनका नहीं कहा था, भेक हफ्तेका कहा था। भेक सेर रोजका तो बहुत हुआ। वे कहते हैं भेक सेर नहीं, पाव सेर रोज मिलता है। मेरी निगाहमें वह भी अच्छा है। पहले जितना नहीं मिलता था। भेक हफ्तेका भेक सेर मिलता था। अगर मैंने भेक दिनका कहा है, तो वह भूल है। यह समझना चाहिये कि आज भेक सेर चावल रेशनमें कैसे दिये जा सकते हैं?

#### बिडला-भवनमें क्यों ?

दूसरे मामी लिखते हैं — विबला-मवनमें आप हैं, प्रार्थना होती - है, पर गरीब नहीं आ सकते । पहले आप भंगी-बस्तीमे रहते थे । अब वहाँ क्यों नहीं रहते? यह ठीक है कि यहाँ गरीय नहीं आ सकते । मैं जब दिल्डी आया था. हाम समय दिल्डीमें मारपीट चत रही थी । दिन्ही मरघट-सा लगता या । गरणार्थियोंने भर्गा-वस्ती भरी बी । सरदार पटेलने कडा, आपने वहाँ नहीं रख सकता । विदला-भवनमें रहना है। सो यहाँ रहा। मेरे लिओ शरााधियोंको हटाना ठीक तथा । और में अेक कमरेनें तो रह नहीं सकना । मेरे में फिसके कामके लिओ. साथियों काराके लिओ भी जगह बाहिये । ई नहीं जानता कि अभी भंगी-बस्ती खाठी है या नहीं । अगर हो. तो मी भेरा धर्म नहीं है कि में वहाँ चला जाओं । अने दु खियोंने लिओ खाना रखना चाहिये। यहाँ रहनेका सक्षको शौक नहीं है। वहीं रहनेका शौक जहर है। यहाँ जितने गरीय का मक्ते हैं आवें। बाज यहाँ पड़ा हूँ, जिससे मुसलमानोंको जितनी तसल्ली दे सर्के दूँ। इसके िसे भी यहाँपर आना अच्छा है। यहाँ ससलमान ज्यादा दिल-बमाओं आ-वा सकते हैं। शहरमें जिननी बेफिन्सी नहीं रहती। हम ॐसे पागल बन गये हैं। हुकूमतवालोंके लिओ भी यहाँ मेरे पास साना सासान है। भंगी-बस्तीमें जानेने कह समय तो लगटा है।

### सफेदपोश लटेरे

लेक माओं लिखते हैं कि यहाँ सफेदपोश छटेरे यहुत वड़ गये हैं। वाजितिकल वगैरा छटते हैं। वैसी छट राजधानीने हो, यह शरमकी बात है।

#### अनुशासनकी जरूरत

भाषणसे पहले साधुके कपड़े पहने हुओ ओक भार्आने जिद की कि वे अपना खत गार्धीर्जाको पढकर छुनावेंगे । गार्धीर्जीको काफी दलील करके छुन्हें रोकना पढा । प्रार्थनाके बाद गार्धीर्जीने भाषणमें कहा, यह देखने लायक बात है कि आज हम कहाँ तक गिर गये हैं। साधु होनेमा, सयमका, गीता आदि पदनेका जो दावा करते हैं, वे अितना सगम क्यों न, रखें ? छुन्हें ओक बार कहनेसे ही बैठ जाना चाहिये । अितनी टलील भी क्यों ? आजकल प्रार्थना-सभामें आम तौरसे सब लोग अितनी गान्ति रखते हैं, वह अच्छा लगता है।

# वहावलपुरके भाशियोंसे

वहावलपुरके भाअियोंकी भी कैंची ही बात है। अपने दु बकी बात किहेये, फिर प्रार्थनामें जान्त रहिये। मुझसे किसीने कहा था कि वहावलपुरवाले भाअी बाज हमला करनेवाले हैं। प्रार्थनामें चीखते ही रहेंगे। मैने कहा असा हो नहीं सकता। श्रुनका नमूना सबके सामने रखता हूँ। श्रुनके दु खका मैं साक्षी हूँ। वे अितमीनान रखें कि वहाँके सब हिन्दू विक्ख आ जायेगे। नवाव साहबका बचन हैं — अगर में मं नहीं जानता कि राजा लोगोंक वननपर कितना भरोसा रखा जा सकता है। पर नवाव साहब कहते हैं 'जो हो चुका सो हो चुका। अब यहाँपर हिन्दुओं और सिक्खोंको कोओ दिक नहीं करेगा। जो जाना ही चाहेंगे, श्रुन्हें मेजनेका अिन्तजाम होगा। जो रहेंगे, श्रुन्हें को अधि अिस्लाम क्वूल करनेकी बात नहीं कहेगा।' हो सकता है, वहाँ सब सही सलामत हों। यहाँकी हुकूमत मी वेफिका नहीं है। में आगा रखता हूँ, अभी वहाँ सब लोग आरामसे हैं। आप कहेंगे, वे आज ही क्यों नहीं आते हैं लेकन आपको समझना चाहिये कि

• पहले मुल्क अेक था । अब हम दो हो गये हैं । वह भी अेक दूसरेके दुरमन ! अपने देशमें परदेशी से बन गये हैं । सो जो हो सकता है, सो करते हैं । वहाँ तो सत्तर हजार हिन्दू-निक्ख पहे हें । सिन्धमें और भी ज्यादा हैं । वे वहाँ मुरक्षित नहीं । कराचीछे अेक तार आया हैं । वह मैंने यहाँ आनेसे पहले पड़ा । क्षुसमें लिखा हैं कि अखनारोंने जो आया है, क्षुससे बहुत ज्यादा नुक्सान वहाँ हुआ हैं। आज कैसा जमाना है कि हमें शान्ति और धीरज रखना हैं । हम धीरज खो दें, तो हार जायेंगे । हार अच्ट हमारे कोपमें होना ही नहीं चाहिये । क्षुससे लिखे यह कहरी हैं कि हम गुरसेमें न आवें । गुरसेसे काम विगहता हैं । अंसे मौकेपर क्या करना चाहिये, सो हमें सोचना हैं । में तो आपनो वह बताता ही रहता हैं ।

# अीरान और हिन्दुस्तान

मेरे पास आज आरानके अलजी आये थे। वे यहाँकी हुकूमतके मेहमान हैं। वे मिलने आये और कहने लगे कि "अक काम है। अरान हों। वे मिलने आये और कहने लगे कि "अक काम है। अरान और हिन्दीं वडी पुरानी दोस्ती रही है। आरानी और हिन्दी दोनों आये हैं। हम तो अक ही हैं। यह है भी ठीक। जन्दान क्साको देखें। इसमें बहुत सस्कृत शब्द हैं। हमारा व्यवहार मी साथ साथ रहा है। वे कहते हैं कि "अश्रियामें आप सबसे बड़े हैं। आपकी बदौलत हम भी बमक सकते हैं। हम दिलसे अक होना बाहते हैं।" गुरुदेव वहाँ गये थे। वे औरानको देखकर खरा हो गये। इन्होंने कहा — हमारे ही लोग वहाँ रहते हैं।

भीरानके नेलचीने कहा, भीरान और हिन्दका सम्बन्ध नहीं विगडना चाहिये। मैंने कहा, फैसे विगड़ सकता है 2 सुन्होंने वम्बभीका भेक किस्सा सुनाया। वहाँ काफी भीरानी हैं। चायकी दुकान रखते हैं। वहाँ काफी हिन्दू, असलमान, पारपी, भीसाभी जाते हैं। सुनकी चायमें कुछ ख्वी है। वहाँ कुछ फसाद हुआ होगा। मै नहीं जानता। सुनता हूँ कुछ भीरानी मारे गये। भीरानी सुसलमान तो हैं ही। भीरानी टोपी पहनते हैं। आज हम दीवाने वन गये हैं। किसीके

दिलमें हुआ होगा कि वे मुसलमान हैं, तो काटो खुनको । क्यार कैंसा हुआ है, तो दुरी बात है । मेने पूछा, वहाँकी हुकुमतके वारेमें क्या कुछ कहना है ! खुन्होंने कहा, वहाँकी हुकुमत तो शरीफ है । खुन्होंने जल्दीसे सब ठीक कर लिया । यहाँकी हुकुमत मी वर्डा शरीफ है, भैसा वे कहते थे । यहाँ जो मुसलमान भाओं हैं, खुनके लिओ गार्ड रखे गये हैं । खुन्होंने कहा कि औरानमें भी हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान मौदागर सब मिल-जुलकर रहते हैं । हुन्दसे वढा चढाकर खबरें जाती है । खुससे आगे क्या होगा, सो पता नहीं, मगर हम अस वारेमें होशियार हैं।

# खुद निर्णय की जिये

अेक भाभी लिखते हैं — "आपने अनाज वगैराका अकुश हटवा दिया और हटवानेकी कोशिण करते हैं। कभी लोग कहते हैं, यह अच्छा है। पर दरअसल भैसा नहीं। मैं आपको जता देता हूँ।" मैं अिन भाभीको जानता हूँ। मैंने झुन्हें लिखा है — आपने कहा, तो अच्छा किया। पर मुझ तक लिखकर ही मौकूफ रखेंगे, तो हारेंगे। अेक तरफसे मुझे अितने मुवारकवारीके तार आते हैं। झुनको मैं फेंक नहीं सकता। मैं भविष्यवेत्ता नहीं और न मेरे दिन्यचक्क है। जितना अिन ऑखोंसे देख सकूँ, कानोसे मुन सकूँ, वही मेरे पास है। मेरे हाथ, पाँव, कान, ऑख जनता है। आप अपने विचार सबसे कहें। घन्यवाद देनेवाले बहुत हैं। मगर मैं दूसरा पहलू भी जानता चाहता हैं। मैं कहूँ अिसलिओ आप कोओ वात न मानें। अपनी आँखोंसे देखे, सो करें, मेरे कहनेसे नहीं। २० महात्मा कहें, तो भी नहीं। तजरवेसे गळती करके आप सीखेंगे। जो ठीक लगे, सो करें। अैसा करेंगे, तभी आप आजावीको रख सकेंगे और सुसके लायक बन सकेंगे।

# प्रार्थना-सभामें शानित

क्ल ही मैंने आप लोगोंको धन्यवाद दिया कि प्रार्थनामे अगप आवाज नहीं करते हैं। आवाजसे झगडेका मतलन नहीं। मगर बहनें आपसें गतें करें, बच्चे चीकें, तो अन्हें प्रार्थनामें नहीं आना चाहिये। माताओं यदि बच्चोंको जान्त रहनेजी तालीम नहीं दे, तो अन्हें दूर लडे रहना चाहिये। अधिक सब जगह है, किसा मानें। वह सब अवता है, सर्वज्ञाकिमान हैं। हमारी बरदादत करता है। अधकी देणका हम दुहपयोग न नरें। वहनोंसे मैं क्टूँगा कि वे चूढेको देखकर क्या करेंगी? असकी आवाज अननेको भी क्या आना था १ मगर वह जो कहता है, असनें कुछ तथ्य है, तो असके मुताबिक सब चलें। तब तो कुछ फायदा हो सकता है।

#### आन्ध्रका खत

मेरे पास आन्ध्र देशसे अेक करण खत आया है। अेक नौजनानना स्मीर अेक बूटेना खत है। बूढेको मैं जानता हूँ, पर नौजनानको नहीं जानता। वे नौजनान माओ लिखते हैं कि जनसे १५ सगस्तको साजादी आ गश्री है, तबसे लोगोंको लगेने लगा है कि वे मननानी कर समरे हैं। पहले तो अप्रेजोंका डर था। अब क्लिका डर हैं भान्त्रके लोग तगड़े हैं। अब आजाद हो गये, तो कावूके नाहर हो गये हैं। आजादी पानेको खुन्होंने भी साफी बलिदान तो दिया है, मगर कांत्रेस आज निरती, जाती है। आज सबको नेता बनना है। पैसे पैदा करनेके प्रयत्न करने हैं। वे लिखते हैं कि तुम नहीं आकर रहों। मुहे वह अच्छा लगता। मगर कैसे जार्स् १ आन्ध्रके लोगोंको मैं जानता हूँ। मेरे लिखे सब जगहें अेकसी हैं। सारा हिन्दुस्तान मेरा है। में हिन्दुस्तानका हूँ। मगर आज दूसरे कार्मों पहा हूँ। गेरी

आवाज जल्बीसे जल्बी वहाँ पहुँच जाय, अिसलिओ यहाँ यह सब कह रहा हूँ। वे लिखते हैं, अेम॰ ओल॰ ओ॰ और ओम॰ ओल॰ सी॰ लोग यन्दगी फैला रहे हैं। श्रुस यन्दगीको कम करनेके लिओ मेम्चरोंकी सख्या कम करनी चाहिये। यन्दगी कम होगी, तो श्रुसे हटाना आसान होगा।

# सब पार्टियोंसे अपील

कम्युनिस्ट और मोशिलस्ट भाओ मी वहाँ पहे हैं। वे लोग काण्येसपर इसला करके हिन्दुस्तानका कब्जा लेना चाहते हैं। अगर सब हिन्दुस्तानका कब्जा लेनेकी कोशिश करें, तो हिन्दुस्तानका क्या हाल होगा ! हिन्दुस्तान सबका है। हिन्द हमारा न बने, इस हिन्दके बने। हम सब हिन्दकी सेवा करें और वह भी निस्वार्थ भावसे । यह हमारा पहले नम्बरका काम है। हम अपना पैट मरनेका न सोचें। अपने रिश्तेदारोंको नीक्री दिलानेकी कोशिश करें, तो काम बिगढ़ जायगा।

# आत्मघातो वृत्ति

मेरे पास चन्द मुसलमान भाकी आये थे। खुन्होंने कहा, पहले कांग्रेस हमें अपूर रखती थी, मगर अब हम कहाँ जायें और कहाँ तक ये तक्लिफ सहन करें 2 जिससे बेहतर क्या यह न होगा कि हम चले जातें ? तब मारपीट और तौहीनसे तो बच जातेंगे। मैंने कहा, आप खामोग रहें। हुकूमत सब कोशिश कर रही है। अगर कुछ न हुआ, तो देखा जायगा। आखिरमें हम मक्को भूलना है कि हम हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, सिक्ख हैं या पारसी हैं। हम सब हिन्दुस्तानके रहनेनाले हिन्दी हैं। धर्म अपनी निजी बात है। खुसे राजनीतिक क्षेत्रमें न लावें। अगर हिन्दू बिगइते ही रहते हैं, तो वे अपने आप मर जावेंगे। किसीको खुन्हें मारनेकी जरूरत नहीं पहेगी। खुन्हें आत्महत्या करनी है, तो करें। आज मुसलमानोंको दवायें, कल किसी औरको, यह चल नहीं सकता। जो किसीओ दवायेंकी कोशिश करता है, वह खुद दब जाता है, यह जीवनका नान्न है। हम सब हिन्दी हैं। हिन्दकी और हिन्दियोंकी रक्षा करते करते मर जावेंगे।

## सूपरी छान्ति वस नहीं

टोग चेहत टुपारिके लिओ चेहतके कान्नोंके मुतादिक सुपवास करते हैं। जब कमी कुछ दोष ही जाता है, और अिन्मान अपनी गलती महसूस करता हैं. तब प्रायोज्वतके रूपमें भी सुपवास किया जाता है। जिन सुपवासोंमें करनेवालेको अहिसामें विश्वास रहनेकी जररत नहीं। मगर कैसा मौका भी आता है, जब आहिसाका पुजरी स्माजके किसी अन्यायके सामने विरोध प्रकट करनेके लिखे सुपवास करनेपर मजबूर हो जाता है। वह कैसा तभी करता है, जब अहिसाके पुजारीकी हैसियतने सुसके सामने दूसरा कोशी रास्ता राता नहीं रह जाता। कैसा मौका मेरे लिखे आ गया है।

जब ९ सितम्बर्स में क्लक्तेसे दिल्ली आया था, तब में परिचन पंजाब जा रहा था। नगर वहीं जाना नसीवमें नहीं था। ख्यस्र तें रोनक्से भरी दिल्ली सुस दिन मुद्दें के शहर के सनान दिखती थी। जैसे में ट्रेन से खता, मेंने देखा कि हर लेक्के चेहरेपर खुदासी थी। सरदार, जो हमेशा हैंसी-मजाक करके खुश रहते हैं, वे भी खुदासीसे धचे नहीं थे। मुझे खुल समय जिसका कारण मालन नहीं था। वे स्टेशनपर मुझे लेके लिखे आये हुओ थे। खुन्होंने सबसे पहली खबर मुरो यह दी कि यूनियनकी राजधानीमें सगदा फूट निक्ला है। मे फौरन समय गया कि मुसे दिल्लीमें ही 'करना या मरना' होगा। मिलिटरी और पुलिसके कारण आज दिल्लीमें यूपरसे शान्ति है। मगर दिलके मीतर त्रफान खुछल रहा है। वह किसी मी समय फूटकर बाहर आ सकता है। असे में अपनी करनेकी प्रतिज्ञाकी पूर्ति नहीं समझता, जो ही मुसे मृत्युसे बचा सकती है। मृत्युसे, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं, मुसे वचानेके लिखे पुलिस या मिलिटरीके हारा रखी हुआ शान्ति ही वस

नहीं । मे हिन्दू, सिक्ख और मुसलमानोमें दिली दोस्ती देखनेके लिओ तरत रहा हूँ । कल तो असी दोस्ती थी । मगर आज वहे-से-वहे मुसलमानकी जिन्दगी हिन्दू या सिक्खकी छुरी, गोली, या वमसे छुरिक्षत नहीं है । यह असी यात है, जिसको कोओ हिन्दुस्तानी देशभक्त (जो अस नामके लायक है) शान्तिसे सहन नहीं कर सकता।

# अपवासक्ता निर्णय

मेरे अन्दरसे आवाज तो कभी दिनोसे आ रही थी । मगर मे अपने कान यन्द्र कर रहा था । मुझे लगता था कि कहीं यह शैतानकी यानी मेरी कमजोरीकी आवाज तो नहीं है ! में कमी लावारी महस्स करना पसन्द नहीं करता । किसी सत्याप्रहीको पसन्द नहीं करना चाहिये । अपनास तो आखिरी हथियार है । वह अपनी या दसरोंकी तलवारकी जगह हेना है। मुसलमान भाजियोंके अिस सवालका कि 'अब वे क्या करें ' मेरे पास कोओ जवाय नहीं । कुछ समयसे मेरी यह लाचारी मुझे खाये जा रही थी । अपनास शुरू होते ही यह मिट जावेगी । मे पिछ्छे तीन दिनोंसे अिस वारेमें विचार कर रहा हैं। आखिरी निर्णय विजलीकी तरह मेरे सामने चमक गया है, और में खुश हैं। बोओ भी अन्सान, जो पवित्र है, अपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज क़रवान नहीं कर सकता । मे आशा रखता हैं और प्रार्थना करता हैं कि मझमें अपनास करने लायक पवित्रता हो । नमक, सोडा और खट्टे नीवके साथ या अन चीजोंके वगैर पानी पीनेकी छुट में रखुँगा । खपवास कल सुबह पहले खानेके बाद कुरु होगा । खपवासका अरसा अनिश्चित है । और जब मुझे यकीन हो जायगा कि सब कौमोंके दिल मिल गये हैं. और वह वाहरके दवावके कारण नहीं मगर अपना अपना धर्म समझनेके कारण, तव मेरा झपवास छटेगा ।

# हिन्दुस्तानके मानमें कमी

आज हिन्दुस्तानका मान सव जगह कम हो रहा है। ओद्दोयाके हृदयपर और श्रुसके द्वारा सारी दुनियाके हृदयपर हिन्दुस्तानका साम्राज्य आज तेजीसे गायत्र हो रहा है। अगर अस श्रुपदासके निमित्तसे हमारी है। दूसरे प्रान्तोंके बारेमें तो मै बहुत कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे प्रान्तमें हालत बहुत खराव है। राजनीतिक सत्ता पाकर लोगोंके दिमाग ठिकाने नहीं रहे। टेजिस्टेटिव असेम्बर्ण और टेजिस्टेटिव कोंसिलके कभी मेम्बर अस मौकेश अपने लिओ पूरान्यूरा फायदा शुठानेकी कोशिश कर रहे हैं।

" वे अपनी जान-पहचानका फायदा क्षठाकर पैसा बना रहे हैं और मजिस्टेटोंकी कचहरियोंन पहेंचकर न्यायके रास्तेमें मी रकावट डालते हैं । डिस्टिक्ट क्लेक्टर और दूसरे माल-अफसर मी आजादीसे अपना फर्ज अदा नहीं कर समते। काँसिलके मेम्बर असमें दखल-अन्दाजी करते हैं । कोओ आमानदार अफसर लम्बे बक्त तक अपनी जगहपर रह नहीं सकता — खुसके विलाफ मिनिस्टरोंके पास रिपोर्ट पहेंचाओं जाती है और मिनिस्टर असे वेख़तल और ख़दगरज लोगोंकी बार्ते सुनते हैं। स्वराज्यकी लगत ओड़ कैसी चीज़ ही कि जिसके कारण समी स्ती-पुरुष आपके नेतत्वको मानने लगे थे । मगर मनसद हल हो जानेपर अधिकतर कांग्रेसी लड्बैयोंके नैतिक बन्धन छूट गये हैं। बहुतसे पुराने योदा आज झनका साथ दे रहे हैं, जो लोग हमारी हलचलके कहर विरोधी थे। अपना मतलब निकालनेके लिओ वे लोग आज कांग्रेसमें अपना लिखवा रहे हैं । मसला दिन-द-दिन ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है । नतीजा यह है कि कांग्रेसकी और कांग्रेस सरकारकी बदनामी हो रही है। लोगोंका काप्रेसपरसे विश्वास खठ रहा है। अमी अमी यहाँ म्युनिसिपैलिटीके चुनाव हुओ घे। ये चुनाव यताते हैं कि कितनी तेजीसे जनता कांग्रेसके कावसे बाहर जा रही है। चुनावकी पूरी तैयारी करनेके बाद गंतूरमें लोकल बोर्डम् (स्थानीय सस्थाओं) के मंत्रीका फीरी सदेशा आनेसे जनाव रोक लिये गये।

" में समसता हूँ कि क्रीव दस सालसे यहाँ सब सत्ता अेक नियुक्त की हुआ काँसिलके हायोंमें रही है । और अब करीब अक सालसे म्युनिसिपैलिटीका कामकाज अक कमिर्नरके हाथोंनें है । अब असी बात चलती है कि सरकार शहरकी म्युनिसिपैलिटीका कारोबार सँभालनेके लिसे कोंसिल नियुक्त करेगी ।

"मै बूढ़ा हूँ। टाँग टूट गओ है। छकड़ीके सहारे हैंगड़ाते-हँगडाते घरमें थोड़ा-बहुत चलता फिरता हूँ। मुझे अपना कोओ स्वार्थ नहीं साधना है। जिसमें शक नहीं कि जिल्की और प्रातकी कांग्रेस कमेटी जिन दो पार्टियोंमें वँटी हुओ है, झुनके मुख्य मुख्य कांग्रेसवालोंके सामने में कहे विचार रखता हूँ। और मेरे विचार सब छोग जानते हैं। कांग्रेसमें फिरकेवाजी, छेजिस्छेटिव कांसिलके मेम्बरॉकी पैसे बनानेकी प्रवृत्ति और मंत्रियोंकी कमजोरीके कारण जनतामें बळवेकी वृत्ति पैदा हो रही है। लोग कहते हैं कि अससे तो अग्रेजी हुकूमत बहुत अच्छी थी, और वे कांग्रेसको गाळियों भी देते हैं।"

आन्ध्रके और दूसरे प्रान्तोंके लोग अिस त्यागी सेवकके कहनेकी फीमत करें। वे ठीक कहते हैं कि जिस वेशीमानीका जिक शुन्होंने किया है, वह सिर्फ आन्ध्रमें ही नहीं पासी जाती। मगर वे आन्ध्रके बारेमें ही अपना निजी अभिप्राय दे सकते हैं। हम सब सावधान वर्ने।

## बहावलपुरवाले धीरज रखें

अपने बहावलपुरके मित्रोंको मुझे यह कहना है कि वे घीरल रखें। सरदार पटेल आज दोपहरको मेरे पास आये थे। मेरा मौन था और मैं बहुत काममें था। अिसलिये खुनसे बात न कर सका। खुनके आफिसके श्री शंकर मेरे पास आनेवाले थे। मगर कामके कारण न आ सके। अिसलिये में आपका केस खुनके सामने न रख सका। मेरी सुम्मीट र् कि से १५ मिनटमें जो गाना है का सर्वेगा । बहुत प्रस्ता है, जिस्रोतिमें शापद कुछ प्राटा समय भी लगे ।

आज तो में यहाँ आ सार । परना हिन हैं और आर तो साना भी साया है। सुदार मारे नी पजे गाना द्वार किया, मगर बहुत लोग आये थे, नी ११ बजे पूरा रर मना । मगर करने शारद में यहाँ तक नहीं पहुँच महूँगा । अगर साप नावते हैं कि प्रार्थना तो होनी ही चाहिये, तो आप आवें। लड़कियों या उसने उस अंक लड़की आ जोरेगी और प्रार्थना करेगी ।

### वदावलपुरके शरणार्थी

कल मैंने िलगा या कि सरदार वहीं में श्री शेहर कान के बोक्न कारण मेरे पान नहीं आ सके, असमें गैरननती भी। वे बहावल देखें पारें मेरे पास आनेवार थे। मगर मिबइनने मुद्दो बतावा हि नहीं आ सकेंगे। आज अन्होंने नहीं कि अनग मतलव कितना ही था कि श्री शंकर दो बजे नहीं आ सकते। दूसरे समय आ सकते थे। में यह नहीं समझा था। किसमें को आ बदी बात नहीं। में आगा नहीं स्वता कि सरकारी नौकर प्राक्षितेट व्यक्तिशेक पास आवें। मगर अन्हें यह चीज सुमी, असिलिंशे वह स्पर्टान्सण हर दिया।

### कीन गुनदगार है?

मेरे पास आज सारे दिनमें काफी लोग आय थे। सब अन्हीं सवाल पूछते हैं कि किसने गुनाह किना है! किसके विरोधमें काक है! कहाँ तक चटेगा? किसपर अिलजाम है! में अिलजान देनेवाल कौन! किसीपर अिलजाम नहीं है। अगर में अिस काकेमेसे जिन्दा न झुठ सका, तो अिलजाम मुसपर ही है। में नालायक निद्ध होंसू

और अश्विर मुझे ख़ठा है. तो ख़समें वड़ी वात क्या ? मगर आज हिन्दू अपने धर्मका पालन नहीं करते, श्रुसका मुझे दुख है। अगर सय मुसलमानोंको यहाँसे हटानेकी आयोहवा पैदा कर दें. तव हिन्द-सिक्तोंने अपने धर्मको और हिन्दको दगा दिया भैसा समझना चाहिये। यह समझने लायक बात है। लोग सुझे पूछते हैं, क्या सुसलमानोंके लिओ यह फाका है <sup>2</sup> बात ठीक है । मेंने तो हमेशा अक्लियतोका, दवे हुओका पक्ष लिया है । आज यहाँके मुसलमानोको सस्लिम लीगका सहारा नहीं रहा । हिन्दुस्तानके दो दक्के हुओ । जहाँ मी थोड़े लोग विना सहारेके रह जाते हैं. अनको मदद करना मनुष्य मात्रका धर्म है। यह फाका टरअसल आत्मश्चिके लिखे है। मदको शद होना है । सब शद नहीं होते हैं. तो मामला विगद जाता है । · मसलमानोंको भी श्रद्ध होना है । श्रेंसा नहीं कि हिन्द-सिक्ख श्रद्ध हो जाय और मुनलमान नहीं । मुसलमान भी शुद्ध और सच्चे नही बनेगे. तो मामला विगड़ेगा । यहाँके समलमान भी वेग्रनाह नहीं है । सक्को अपना गुनाह क्वल कर हेना चाहिये। में मुसलमानोकी खुशामद करनेके लिओ फाका नहीं करता हूँ। में तो सिर्फ आविवरकी ही जुगामद करनेवाला हैं। जब देशके दकड़े नहीं हुओ थे. झससे पहले ही हिन्दू, सुसलमान और सिक्खोंके दिलोंके इकड़े हो गये थे। मस्लिम लीग तो गुनहगार है, पर दूसरे ससलमानीने, हिन्दुओने और सिक्खोंने भी गलतियाँ की हैं । तीनोको अगर दिली दोस्त बनना है. तो अन्हें साफदिल बनना होगा। अनके बीचमें सिर्फ ओश्वर ही साक्षी रहे । आज हम धर्मके नामसे अवर्मी वन गये हैं । हम तीनों धर्मसे गिर चके हैं।

फाका मुसलमानोंके नामसे छुठ हुआ है। सो खुनपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है। अनको निश्चय करना है कि खुन्हे हिन्दू-सिक्खोंके साथ दोस्त वनकर, माओ वनकर रहना है। यूनियनके प्रति वफादार रहना है। वफाटार हैं, जैसा कहनेसे काम नहीं होता है। मै तो खुनके कार्मोंसे देख लेता हूँ। सरदारकी वार्ते मेरे पास आती हैं। मुझे मुसळमान लोग कहते हैं कि "आप और जवाहरलालजी तो अच्छे हैं, मगर सरदार अच्छे नहीं हैं।" यह कहाँकी वात हैं। असी वात करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? वे हाकिम हैं। सब मिलकर हुकूमत चलाते हैं। वे आपके नौकर हैं। सबकी साथ जिम्मेदारी हैं, तमी तो कैबिनेट बनवी हैं। सरदार अगर कोओ गलती करते हैं, तो मुझसे कहिये। मे तो खनको सब कुछ कह सकता हूँ। सरदारने क्या कहा है, यह बतानेमें अर्थ नहीं। सरदारने क्या गुनाह किया, सो बताअये। जितनी जवाबदारी पूरी कैबिनेटकी है, खतनी ही आपकी भी है, क्योंकि कैबिनेट आपके प्रतिनिधियोंकी है।

मुसलमानोंको निर्भय और वहादुर बनना है — अेक खुदाका ही भरोसा रखना है। न गांधीका, न जवाहरलालका, न सरदारका, न कामेसका और न लीगका। खुदाके नामसे वे यहाँ रहेंगे और खुदाके नामपर मरेंगे। हिन्दू-सिक्ज कितना भी खुरा काम करें, मगर वे बुराजी न करें। मे तो आपके साथ पड़ा हूँ। आपके साथ महँगा। आज मरनेके लिओ तो पड़ा ही हूँ। मुझको सुनाते हैं कि सरदार काफी कहवी वातें कहं देते हैं। मेंने खुनको कभी दफा कहा है कि आपकी जवानमें काँदा है। मगर मे जानता हूँ कि खुनके दिलमें काँदा नहीं है। खुनका हृदय शुद्ध है। वे खरी वात सुनानेवाले हैं। कलकत्तेमें और लखनवर्ष खुन्होंने कहा है कि ' मुसलमान यहाँ रह सकते हैं, मगर मे लीगी सुसलमानोंपर अेतवार नहीं कर सकता।" वे कहते हैं कि कल तक जो मुसलमान दुरमन थे, वे आज दोस्त वन गये, यह मे कमी नहीं मानूँगा। खुन्हें शक लानेका पूरा अधिकार है। खुस शकका आप सीघा अर्थ करें। मैंने कहा है कि शक जब साबित होता है, तन खुसको कार्टें — मगर पहलेसे खुन्हें दुरा मानकर कुछ न करें।

# हिन्दू-सिक्खोंका फ़र्ज़

तव हिन्दू-सिक्ख क्या करें 2 कैविनेट क्या करे 2 मै अकेला रहुँगा, तब भी ओक ही बात करेँगा । जो बंगाली भजन 'ओकला चल रे', अभी गाया गया, वह गुरुदेवका वनाया हुआ है। मुझे वह यहुत प्रिय है। नोआखालीकी यात्रामें वह करीव करीव रोज गाया जाता था। श्चिमका अर्थ है, "तेरे साथ कोशी भी नहीं आता है, तो भी तू अकेला ही चलता जा। तेरे साथ सीश्वर तो है।" हिन्दू-विक्ख अगर सच्चे नहीं बनते हैं और श्चनमें श्रितनी बहादुरी नहीं है कि श्रितने थोदे सुसलमानोंको हिफाजतसे रखें, तो मै जीकर क्या करूँगा? में तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानमें अगर सभी सिक्खों और हिन्दुओंको काट डालें, तो मी यहाँ श्रेक भी मुसलमानको हम न कार्टे। कमजोरको मारना चुजदिली है।

### दिल्छीकी जाँच

तव फाका खूटनेकी शर्त क्या है ! शर्त यह है कि हिन्दुस्तानके और हिस्सोंमें कुछ मी हो, मगर दिल्ली दुळन्द रहे, शान्त रहे । दिल्लीका बाहोनळाळ आवाद रहे । मुसलमान नेखटके दिल्लीमें धूम सकें । युद्दरावर्दी साहन, जो गुंडोंके सरदार माने जाते हैं, ने भी अकेळे नेखटके घूम सकें । रातको भी चले जायँ, तो खुन्हें कुछ हर न रहे । शैसा हो जाय, तो मेरा फाका छूट जायँगा । आज तो युद्दरावर्दी साहचको मे प्राथंनामें नहीं ला सकता । खुनका कोश्री अपमान करे, तो नह मेरा अपमान होगा । यह मुझसे सहन नहीं होगा । असिलिओ मे खुन्हें नहीं लाता । युद्दरावर्दी कैसे भी हों, श्रितना में कह सकता हैं कि कलकत्तेमें खुन्होंने मेरा पूरा साथ दिया । मुसलमान हिन्दुओंके मकान दनाकर नेठ गये थे, नहाँसे खुन्होंने मुसलमानोंको खींच खींचकर निकाला था ।

मै हिन्दुस्तानकी, हिन्दुओंकी, मुसलमानोंकी, पारिसयोंकी, श्रीसा श्रियोंकी — किसीकी भी नदामत (अरिमन्दगी) नहीं चाहता हूँ। हम सब सञ्चे वनें, तब हिन्द कूँचा अठेगा।

#### तारॉका देर

हिन्दस्तानसे और दूसरे देशोंसे मेरे पाम तारपर नार आ रहे हैं। मेरी रायमें खुनमेंसे कजी बजनजार हैं, और मुक्ते अपने निरम्ब पर मबारम्बाद देते हैं और भीरवरके हायमें गीपते हैं। उन्ह स्मरे लोग बहुत नीठी भाषामें प्रार्थना करते हैं कि श्रुपदान छोड़ हीजिये । हम अपने पहोमिगोंके प्रति, चाहे क्षनता कोओ भी धर्म हो, मिनमाव रखेंगे और आपने अपनाम करते समय जो मन्द्रेश दिया है, समपर परी तरह अमल रानेकी फोकिश हरेंने । तारों रा देर हर घटे बबता ही जाता है । मेंने प्यारेलालजीसे कहा है कि सनमेंसे कुछ तार जुनहर प्रेसको देवें । तार मेजनेवाले हिन्दू, मुखलमान, निक्स और दूसरे जिन लोगोंने सहे आस्वासन दिया है — इनमेंसे रभी तो निरोहों और भेनोत्तियेशनों ( सनाजों ) के प्रतिनिधि हैं — वे सूब अर्ज्डा तरह अपना वचन परा करेंगे. तो मेरे शपवासको छोटा परनेमें काफी मदद करेंगे ! भवलाग्हन, जो लाहोरम पाकिस्तानके सत्ताधीशों और मानान्य मुसलमानीके सम्पर्कने हैं. मुद्दे पृछ्वी हैं - " यहाँ लोग उहते हैं कि अन तरफ क्या किया जा सकता है 2 आप पाकिस्तानमें अपने मुसलमान मित्रोंसे क्या आशा रखते हैं 1 जिनमें पोलिटिक्स पार्टियोंके नेम्बर और सरकारी नौकर भी गामिल हैं।" मुझे खुशी हैं कि कैसे सुसलमान नित्र मी हैं, जिन्हें मेरी सेहतकी चिन्ता है, और वे मृद्रलायहनने जो सवाल पूछा है, वैसी जिज्ञासा रखते हैं । सब सन्देश मेजनेवालोंको और पाविस्तानसे सवाल पूछनेवाले भामियोंको मै कहना चाहता हूँ कि यह श्रुपवास तो आत्मशुद्धिके लिओ है । जो लोग खुपवासके मक्सदके साथ हमदर्दी रखते हैं, वे सब आत्मशुद्धि करें, चाहे वे पाक्स्तानके सरकारी नौकर हों, किसी पोलिटिक्ल पार्टीके मेम्बर हों या दूसरे लोग हों।

#### पाकिस्तानसे दो शब्द

पाकिस्तानमें मुसलमानोंने गुनाह किया है। कराचीमें जो हुआ सो तो आप मुन ही चुके हैं। सिक्खोंपर मुसलमानोंने हमला किया और वहुतसे बेगुनाह सिक्ख माओ मारे गये। कभी छटे गये और कियोंको अपने घर छोड़कर मागना पड़ा। अब खबर आशी है कि गुजरात स्टेशनपर गैरमुस्लिम शरणार्थियोंकी गाड़ीपर हमला हुआ। वे बेचारे सरहरी स्वेसे अपनी जान बचानेको आ रहे थे। बहुतसे मारे गये। कभी लड़िक्यों खुड़ा ली गशीं। यह सब दु खद समाचार है। पाकिस्तानमें शैसा होता ही रहे, तो यूनियन कहाँ तक खुसको बरदाशत करेगा? मेरे जैसा छोता ही रहे, तो यूनियन कहाँ तक खुसको बरदाशत करेगा? मेरे जैसा छोता ही रहे, तो यूनियन कहाँ तक खुसको बरदाशत करेगा? मेरे जैसा छोता ही रहे, तो मुक्ता करे या १०० महातमा फाका करें, तो भी यूनियनवालोंके दिलमें गुस्सा पैदा हो जायगा। पाकिस्तानमें मुसलमानोंको परिस्थितिको सुधारना है। वे हिम्मतके साथ कहें कि हम तब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक हिन्दू और सिक्ख वापस आकर आरामसे हमारे बीच नहीं रहते। यह खुनके (पाकिस्तानकें) गुनाहका आयश्चित या कफ्फारा होगा।

मान लीजिये कि हिन्दुस्तानमें चारों तरफ आत्मशुद्धिकी लहर दौड़ जाय, तो पाकिस्तान पाक वन जायगा। तव वह जेक मैसा राज्य बनेगा, जिसमें पुराने दोष और दुराक्षियों लोग भूल जायेंगे। पुराने मेदभाव दफना दिये जायेंगे। अेक अदनासे अदना अिन्सान मी पाकिस्तानमें वही अिज्जत पायेगा, और ख़ुसी तरह ख़ुसका जान-माल सुरक्षित रहेगा, जैसे कि कायदे आजम जिलाका। असा पाकिस्तान कमी मर नहीं सकता। तब, ख़ुसके पहले नहीं, मुझे अफसोस होगा कि मैने पाकिस्तानको ओक 'पाप' कहा। मुझे डर है कि आज तो मुझे जोरोंसे यह कहना ही होगा कि पाकिस्तान 'पाप' है। मै अस पाकिस्तानका दुरमन हूँ। मैं क्षुस 'पाक' पाकिस्तानको कागजपर नहीं, पाकिस्तानको माषण देनेवालोंके भाषणोंमें नहीं, बल्कि हरकोक मुसलमानके रोजाना जीवनमें देखनेके लिओ जिन्दा रहना चाहता हूँ। जब भैसा होगा, तब यूनियनके रहनेवाले भूल जायेंगे कि कभी पाकिस्तानमें और यूनियनमें दुरमनी थी। शोर अगर मै भूल नहीं करता, तो यूनियन

गर्वके साथ पाकिस्तानकी नकल करेगा । अगर में तब जिन्दा हुआ, तो यूनियनवालोंसे कहूँगा कि वे भलाओं करनेमें पाकिस्तानसे आगे वर्दे । इस यूनियनवालोंसे आज गरनके माथ कहना पड़ता है कि हमने पाकिस्तानकी द्वराओंकी झटसे नकल की । खुपवान तो अने बार्जा है । और यह अिसी बातके लिओ है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान मलार्जी करनेसे अने दूसरेके साथ मुनाबला नरें।

#### मेरा सपना

जब में नौजवान था और पॉलिटिक्स (राजनीति) के घारेने इट नहीं जानता था. तबसे में हिन्दू-सुसलमान दगैराके हृदयोंने र्जक्यका सपना देखता आया हूँ । मेरे जीवनके सच्याकालमें अपने झन स्वप्नकी सिद्ध होते देखकर में छोटे बच्चेकी तरह नार्चेगा । तद पूरी जिन्दगी तक. जिसे हमारे बुजर्गोंने १२५ साल व्हा है. जीनेकी नेरी खाहिश फिरसे जिन्दा हो जायगी । असे स्वप्तकी सिद्धिके लिझे अपना र्जवन क़रवान करना कौन पसन्द नहीं करेगा ? मेरा स्वप्त सिद्ध होगा, तव हमें सच्चा स्वराज मिलेगा । तब काननकी नजरसे और भगोलकी नजरसे हम मले दो राज्य रहें. नगर हमारे रोजके जीवनमें हम दो नहीं होंगे। इमारा दिल अन होगा । यह नजवारा मेरे विभे और सापके विभे मी मितना भव्य है कि वह सच्चा हो नहीं सन्ता। तो भी अने मरहर चित्रकारने क्षेत्र नशहूर चित्रमें बताये हुके बच्चेकी तरह मुझे तब दन सन्तोप नहीं होगा. जब तक मैं ख़ुसे पा न छूँ। क्षिमसे कमके लिने मैं जिन्दा नहीं हूँ और न जिन्दा रहना चाहता । पाकिस्तानते सवान पूछनेवाले माओ, वहाँ तक हो सके, अस नक्नडके नवदीह पहुँचनेनें नेरी नदद करें। अब हम सक्सदपर पहुँच जाते हैं, तब वह सक्सड नहीं रहता । मगर क्षमके नजदीक जतर जा सकते हैं । हरलेक जिन्सान मिस मनसद तक पहेँचनेके लायक वननेके लिओ आत्मकादि कर मकता है।

जब मैं १८९६में दिल्ली या आगरेका किला देखने गया था, तब मैंने वहाँ अेक. दरवाजेपर यह होर पडा था, "अगर क्हीं बकत है, ते यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है।" किला अपने जाहोज्लालके वावजूद मेंने रावनें जञ्जत न था। नगर सुक्षे निहायत खुशी होगी, अगर पाकिस्तान मिल लायक बने कि ख़ुसके हरअेक दरवाजेपर यह शेर लिखा जा सके। असी जजतमें. चाहे वह पाकिस्तानमें हो या यूनियनमें, न कोशी गरीव होगा. न भिखारी। न कोओ क्रेंचा होगा. न नीचा। म कोओ करोडपति मालिक होगा. न आधा भ्खा नौकर । न शराव होगी, न कोओ दूसरी नशीली चीज । सब अपने आप ख़शीसे और गर्बसे अपनी रोटी कमानेके लिओ मेहनत मजदरी करेंगे। वहाँ औरतोंकी भी वही अिज्जत होगी. जो मदाँकी. और औरतों और मदाँकी अस्मत और पवित्रताकी रक्षा की जायेगी । अपनी पत्नीके सिवा हरअेक औरतको असकी असरके सुतानिक हरअन धर्मेने पुरुष माँ, वहन और बेटी समझेंगे। वहाँ अस्प्रस्थता नहीं होगी और सब धर्मोंके प्रति समान आदर रखा जायगा । मै आशा रखता हूं कि जो यह सब सुनेगे या पढ़ेंगे, वे मुझे क्षमा करेंगे कि जीवन देनेवाले सूर्य देवताकी धूपमें पड़े पड़े मै अिस काल्पनिक आनन्दकी लहरमें वह गया । जो शंकाशील हैं. खन्हें में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे मनमे जरा भी अिच्छा नहीं कि अपवास जल्दी छुटे। अगर मेरे वैसे मुखेके खयाली सञ्जवाग कमी फलित न हों. और खपवास क़मी भी न छटे. तो असमें जरा भी हुजे नहीं । जहाँ तक ज़रूरी हो, वहाँ तक अन्तजार करनेकी मुझमें धीरज है। मगर मुझे बचानेके ही लिओ लोग कुछ भी करेंगे. तो मुझे दुख होगा। मेरा यह दावा है कि **खु**पत्रास भीरवरकी प्रेरणासे ग्रुरु हुआ है, और अगर और जब भीरतरकी जिच्छा होगी, तभी छूटेगा । शुसकी जिच्छाको न कोओ आज तक टाल सका है, न कभी टाल सकेगा।

# मौत दु.खॉसे छुटकारा दिलाती है

गाधीतीने अपने विस्तरपर टेटे हुओ जो मौत्विक सन्देग दिया, वह जिस प्रकार है:—

मेरे लिओ यह ओक नया अनुभव है। मुसको जिस तरहरे होगोंको हुनानेका कमी अवसर नहीं आया है, न नै चाहता था। मैं लिस वक्न लिस जगहपर प्रार्थना हो रही है, वहाँ नहीं जा सकता। जिसलिओ प्रार्थनामें जो छोग आये हे, वहाँ तक मेरी आवाज यहाँसे नहीं पहुँच सकती। फिर मी मैंने सोचा कि आप छोगों तक, जिसर आप बैठे हैं, मेरी आवाज पहुँच सके, तो आपको आखासन किरेगा और मुसको बहा आनन्द होगा। जो मैंने छोगोंके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिखवा दिण हैं। दैवी हासत कर रहेगी कि नहीं, मैं नहीं जानता।

आप लोगोंने मेरी अितनी ही प्रार्थना है कि हरअन नाइनी, दूतरे क्या करते हैं, असे न देखे और जितनी आफ्नाइटि कर सकता है, करे । सुसे विश्वास है कि जनता बहुत प्रमाणमें आफ्नाइटि कर देखें।, तो असक विश्वास है कि जनता बहुत प्रमाणमें आफ्नाइटि कर देणों, तो असका हित होगा और मेरा भी हित होगा । हिन्दुस्तानका करवाण होगा और सम्मद है कि मै जन्दीसे, जो अपवास चट रहा है. असे छोड सकूँ । मेरी फिक किसीको नहीं करती है। फिक अपने ठिओ की जाय—हम कहाँ तक आगे वड़ रहे हैं, और देशमा करवाण कहाँ तक हो सकना है, असका ध्यान रखें । आखिरमें सब अन्यानिको मरना है। जिसका जन्म हुआ है, असे मृत्युसे मुक्ति मिल नहीं सकती । कैसी मृत्युका मय क्या, ओक भी क्या करना है में सनकता हूँ कि हम सबसे लिओ मृत्यु अक आनन्ददायक नित्र हैं,

हमेगा धन्यबादके लायक है; क्योंकि मृत्युसे अनेक प्रकारके दुःखोंमेंसे हम अेक समय तो निम्ल जाते हैं ।

#### 'रुला रुलाकर मारना

अपने लिखित सन्देशमें गाधीजीने कहा ---

कर शामकी प्रार्थनाके दो घटे बाद अखवारवालोंने मुझे सन्देश मेजा कि शुन्टे मेरे भाषणके वारेमें कुछ यातें पूछनी हैं। वे मुझसे मिलना चाहते थे, मगर मैंने दिनभर काम किया था। प्रार्थनाके बाद मी काममें फँसा रहा। अिसलिओ यकान और कमजोरीके कारण शुन्हें मिलनेकी मेरी अिच्छा नहीं हुआ। अिसलिओ मैंने प्यारेलालजीये कहा कि शुनसे कहो कि मुझे माफ करें और जो सवाल पूछने हों वे ठिखकर कल मुबह नौ बजे बाद मुझे दे हैं। शुन्होंने असा ही किया है।

पहला सबाल यह हैं — " आपने खुपवास भैसे वक्त छुरू किया है, जब कि यूनियनके क्ति हिस्सेमें कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा।"

लोग जबरटस्ती मुसलमानोंके घरोंका कब्जा टेनेकी वाकायदा, निध्यपूर्वक कोशिश करें, यह क्या क्षगदा नहीं कहा जायगा? यह झगड़ा तो यहाँ तक यदा कि फीजको अिच्छा न रहते हुओ भी अधुगंस अस्तेमाल करनी पदी और भन्ने हवामें हों, सगर कुछ गोलियों मी चलानी पदीं, तब कहीं लोग हटे। मेरे लिओ यह सरासर वेवकृकी होती कि में मुसलमानोंका शैसे टेडी तरहसे निकाला जाना आखिर तक देखता रहता। असे में रुला रुलाकर मारना कहता हूँ।

#### सरदार पटेल

दूसरा प्रश्न यह है — "आपने कहा है कि मुसलमान भाओ अपने डरकी और अपनी अधुरिक्षतताकी कहानी छेकर आपके पास आते हैं, तो आप खुन्हें कोओ जबाब नहीं दे सकते । खुनकी विकायत यह है कि सरदार, जिनके हार्थोंने ग्रह-विभाग है, मुसलमानोंके खिलाफ हैं। आपने यह भी कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हौं-में-हाँ मिलाया करते थे, आपके जी-हुज्द कहलाते थे, मगर अब कैसी हालत नहीं रही। अिससे लोगोंके मनपर यह असर होता है कि आप सरदारका हृदय पलटनेके लिये सुपनास कर रहे हैं। आपदा सुपनास गृह-विभागकी नीतिकी निन्दा करता है। अगर आप अस चीजको साफ करेंने, तो अच्छा होगा।"

मै समझता हूँ कि मै अिस वातना साफ जनाव दे जुका हूँ। मैने जो कहा है, खुसका अेक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ छगाया गया है, वह मेरी क्ल्यनामें भी नहीं आया था। अगर हुसे पता होता कि जैसा अर्थ किया जा सकता है, तो मैं पहलेसे अिस चीजको साफ कर देता।

क्यी असलमान दोस्तोंने शिकायत की थी कि सरदारना रख संसलमानोंके खिलाफ है। मैंने कुछ दुःखरे खनकी बात छुनी, मगर कोओ सफाओ पेश न की । क्षपनास शुरू होनेके बाद मैंने अपने भूपर जो रोकथाम लगा रखी थी, वह चली गर्जी । अिसलिओ नैने टीकाकारोंको कहा कि चरदारको सुझसे और पाँडेत नेहरूसे सलग रूरके और मुझे और पंडित नेहरूको खानखाह आसमानपर चड़ारूर वे गलवी करते हैं। जिससे खनको फायदा नहीं पहुँच सकता। चरदारके बात करनेके ढंगमें क्षेत्र तरहका अक्लडपन है, जिससे कमी नमी लोगोंना दिल दुख जाता है, अगरचे सरटारना अरादा किसीको दु खी वनानेका नहीं होता । अनका दिल बहुत वहा है । असने नवके लिओ जगह है। सो मैंने जो कहा ख़सका सतलव यह या कि अपने जीवनभरके वफादार साधीको अन वेजा जिल्लामसे वरी कर दूँ। मुक्ते यह भी डर था कि स्तनेवाले कहीं यह न समझ बैठें कि मै चरदारको अपना बी-हुजूर मानता हूँ । सरदारको प्रेनते मेरा बी-हुजूर नदा जाता था, अिसलिओ मैंने सरदारकी तारीफ करते समय कह दिया कि वे अिनने शक्तिशाली और मनके मजबूत हैं कि वे किसीके बी-हुजूर हो ही नहीं सन्ते । जब ने मेरे जी-हुजूर कहलाते थे, तब वे कैसा क्हने देते थे, क्योंकि जो दुछ में कहता था, वह अपने आप श्चनके गले श्वतर जाता था । वे अपने क्षेत्रमें वहुत बढ़े थे । अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटीमें खन्होंने शासन चलानेमें बहुत कावलीयत बताओ थी।

नगर वह अितने नम्र थे कि अन्होंने अपनी राजनीतिक तालीम मेरे नीचे जुर की । अन्होंने अिसका कारण मुझे बताया था कि जब में दिन्दुस्तानमें आया था, अन दिनों जिस तरहका राजकाज हिन्दुस्तानमें कहता था, असमें हिस्सा लेनेका अनका मन नहीं होता था । मगर अब जब सत्ता अनके गले आ पदी, तब अन्होंने देखा कि जिस आहेंसाको ने आज तक सफलतापूर्वक चला सके, असे अब नहीं चला सकते। मैंने कहा है कि मै समझ गया हूँ कि जिस चीकको में और मेरे साथी आहेंसा कहा करते थे, वह सन्त्वी आहेंसा नहीं थी। वह तो नक्ली चीज घी और असका नाम है मन्द बिरोध। हों, किनके हाथोंमे मन्द बिरोध किसी कामकी चीज है ! जरा सोचिये तो सही कि अक कमजोर आटमी जनताका प्रतिनिधि बने, तो वह अपने मालिकोंकी हेंसी और विभिज्ञती ही करवा सन्ता है । मै बानता हूँ कि सरदार कमी अन्हों संपी हुआ जिम्मेदारीको दगा नहीं दे सकते । वे असका पतन वरदारत नहीं कर सकते।

### अपवासका मकसद

में शुम्मीद करता हूँ कि यह सब सुननेके याद कोभी जैसा खयाल नहीं करेंगे कि मेरा शुपवास गृह-विभागकी निन्दा करनेवाला है। जगर कोभी भैसा खयाल करनेवाला है, तो में शुससे कहना चाहता हैं कि वह अपने आपको नीचे गिराता है और अपने आपको जुकसान पहुँचाता है, मुझे या सरदारको नहीं। मैं जोरदार लफ्जोंमें कह चुका हूँ कि कोभी वाहरी ताकत जिन्सानको नीचे नहीं गिरा सक्ती। जिन्सानको नीचे गिरानेवाला जिन्सान खुद ही वन सकता है। मैं जानता हूँ कि मेरे जवावके साथ जिस वाक्यका कोओ ताल्खक नहीं है। गगर यह अक वैसा सल्य है कि शुसे हर मौकेपर दोहराया जा सकता है।

मैं साफ लफ्जोंमें कह चुका हूँ कि मेरा सुपवास - यूनियनके सुसलमानोंकी खातिर है। अिसलिओ वह यूनियनके हिन्दुओं और सिक्खों और पाकिस्तानके मुसलमानोंके सामने है। अस तरहसे यह सुपवास पाकिस्तानकी अकलियतकी खातिर मी है। जो विचार में पहले समझा चुका हूँ, श्रुसीको यहाँ थोड़ेमें दोहरानेकी कोशिश कर रहा हूँ।

मै यह आशा नहीं रख सकता कि मेरे-जैसे अपूर्ण झौर कमजोर अन्सानका फाका दोनों तरफकी अकालियतोंको सब तरहके खतरोंसे पूरी तरह बचानेकी ताकत रखे। फाका सबकी आत्म-श्रुद्धिके लिओ हैं। झुसकी पवित्रताके बारेमें किसी तरहका शक लाना गलती होगी।

# अुलटे अर्थकी गुंजाभिश नहीं

तीसरा सवाल यह है — "आपका खुपवास असे वक्तपर छुहहुआ है, जब संयुक्त राष्ट्रीय सबकी सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ
, ही अभी ही कराचीमें फसाद हुआ है और गुजरात (पंजाब) में
करलेआम हुआ है। हम नहीं जानते कि विदेशके अखबारोंमें भिन
वाक्यातकी तरफ कहाँ तक ध्यान दिया गया है। असमें शक नहीं
कि आपके खुपवासके सामने ये वाक्यात छोटे लगने लगे हैं। पाकिस्तानके
प्रतिनिधियोंके पिछले कारनामोंसे हम समझ सकते हैं कि वे जहर अस
चीजसे फायदा खुठायेंगे और दुनियाको कहेंगे कि गाधीजी अपने हिन्द,
अनुयायियोंसे, जिन्होंने हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी जिन्दगी आफनमें
हाल रखी है, पागलपन छुडवानेके लिओ खुपवास कर रहे हैं। सारी
दुनियामें सच्ची वात पहुँचनेमें तो देर लगेगी। अस दरमियान आपके
खुपवासका यह चतीजा आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघपर हमारे।
विस्त प्रमाव परें।"

भिस समालका लम्बा चौका जवाब देनेंकी जरूरत थी। दुनियाकी हुकूमतों और दुनियाके लोगोंपर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मै यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि ख्रुपवासका असर अच्छा ही हुआ है। बाहरके लोग, जो हिन्दुस्तानके वाक्यातको निष्पक्षपातसे देख सकते हैं, मेरे फाकेका खुल्टा अर्थ नही लगायेंगे। फाका यूनियंनसे और पाकिस्तानके रहनेवालोंसे पागलपन खुक्वानेके लिओ है।

अगर पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी अकसरियत सीधी तरहरी न चले, वहाँके मर्द और औरतें शरीफ न वर्ने, तो यूनियनके मुसलमानोंको बचाया नहीं जा सकता । मगर मुझे खुषी है कि मृदुला बहुनके कलके सवालपरसे अैसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी साँखें खुल गश्री हैं और वे अपना फर्च समझने लगे हैं।

संयुक्त राष्ट्रीय संघ यह जानता है कि मेरा फाका ख़रो ठीक निर्णय करनेमें मदद देनेवाला है, ताकि वह पाकिस्तान और हिन्दुस्तानका खुचित पथ-प्रदर्शन कर सके।

### . १२६

98-9-786

# अश्वरकी कृपा

गाधीजीने विस्तरपर छेटे हुझे जो मौस्तिक सन्देश दिया, वह शिस प्रकार है ---

मुक्ते भाशा तो नहीं थी कि आज मी मैं वोल सकूँगा । लेकिन
यह सुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाजमें जितनी शिक्त थी,
असिसे आज मैं ज्यादा महस्स करता हूँ । असिका मतलव तो यही
किया जाय कि वीश्वरकी वही छुपा है । चौथे रोज मुझमें, जब मैने
फाका किया है, अितनी शिक्त नहीं रहती हैं । लेकिन आज तो
रहती हैं । मेरी अप्रमीद तो असी हैं कि अगर आप सब लोग
आतमशुद्धि करनेका यहा करते रहेंगे, तो बोलनेकी मेरी शिक्त आखिर
तक रह सकती हैं । मैं अितना तो कहूँगा कि मुझे किसी प्रकारकी
जल्दी नहीं हैं । जल्दी करनेसे हमारा काम नहीं बनता हैं । में परम
शान्तिमें हूँ । मैं नहीं चाहता कि कोओ अधूरा काम करे और मुझे
सुना दे कि ठीक हो गया है । साराका सारा जब यहाँ ठीक होगा,
तो सारे हिन्दुस्तानमें ठीक होगा । असिलिओ मैं समझता हूँ कि जब
अर्थ-गिर्दमें, सारे हिन्दुस्तानमें और सारे पाकिस्तानमें शान्ति नहीं हुआ,
तो मुझे जिन्दा रहनेमें दिलचस्पी नहीं है । ये अस यज्ञके मानी हैं ।

### सच्ची सद्भावना

गाधीजीका छिखित सन्देश --

किसी जिम्मेदार हुकूमतके लिओ सोच-समझकर किये हुओ अपने किसी फैसलेको वदलना आसान नहीं होता । मगर तो भी हमारी बुक्सतने, जो हर मानेमें जिम्मेदार हुकूनत है, चोच-समझक्त और वेजीवे अपना तय किया हुआ फैसला वदल डाला है। असको काइमीरसे लेक्स क्याइनारी तक और कराचीचे लेकर आसामकी हद तक सारे मुल्कको मुवारण्याद देना चाहिये। में जानता हूँ कि दुनियाके मब लोग भी कहेंने कि जैसा बढा काम हमारी हुकूमतके जैसी वढे दिलवाली हुकूनत ही कर सक्ती थी। असमें मुसलमानोंको सन्तुष्ट करनेकी बात नहीं है। यह तो अपने आपको सन्तुष्ट करनेकी बात है। कोओ मी हुकूमत, जो बहुत वढी जनताकी प्रतिनिधि है, वेसमझ जनतासे तालिया पिटवानेक लिओ कोओ ज्दम नहीं खुठा सक्ती। जहाँ चारों तरफ पागलपन फेला हुआ है, वहाँ आपने वढेसे वहे नेता बहादुरीसे अपना दिनाग ठण्टा रस्तर जो जहाज चला रहे है, असे क्या वे डूबनेसे न वचातें?

हमारी हुकूमतने क्यों यह कदम खुठाया ? अिसका कारण नेरा अपनास था । अपनाससे अनकी विचारधारा ही बटल गर्थी । अपनामके विना वे, कानून खुनसे जितना करवाता, खुतना ही करनेवाले थे । नगर हिन्दुस्तानकी हुकूमतना यह कदम सच्चे मानोंमें दोस्ती बढ़ाने और मिठास पैदा करनेवाली चीज है । अिससे पास्तिस्तानकी सी परीक्षा हो जायगी । नतीजा यह साना चाहिये कि न सिर्फ कारमीरका बल्जि हिन्दुस्तान और पानिस्तानमें जितने मतमेद हैं, शुन सबका दाअिज्जत आपस आपसमें फैसला हो जाने । आजकी दुइमनीकी जगह दोरती है । न्याय कानूनसे वड जाता है। अनेर्जामें अन घरेलू नहावत है, जो सिदरों हे चलती आर्सा है। ख़ुसमें कहा है कि जहाँ मानूली कानून नान नहीं देता, वहा न्याय हमारी मदद नरता है । बहुत वंक्त नहीं हुआ जब कानूनके लिओ और न्यायके लिओ वहाँ अलग अलग कचहरियाँ हुआ करती यीं । अस तरहसे देखा जाय, तो असमें कोओ शक नहीं कि हिन्दस्तानकी हुक्नतने जो किया है, वह सब तरहसे ठीक है। अगर मिलालकी जरूरत है, तो मेक्डोनल्ड अवार्ड (निर्णय) हनारे सामने है। वह सिर्फ मेरुडोनल्डका निर्मय न था. बल्कि सारे ब्रिटिश मन्नि-मण्डलका और दूसरी गोलमेन-परिषदके अधिकतर सहस्योंका भी निर्णय था। नगर

यरबदाके ख्रुपवासने रातोंरात वह निर्णय बदल दिया । मुझे कहा गया है कि यूनियनकी हुकूमतके अिस वहे कामके कारण तो अव मै अपना खुपवास छोद दूँ। काश कि मै अपने दिलको शैसा करनेके लिओ समझा सकता!

# अपवासका अच्छेसे अच्छा जवाब

मै जानता है कि झन डॉक्टर लोगोंकी चिन्ता, जो अपनी भिच्छासे काफी लाग करके मेरी देखभाल कर रहे हैं. जैसे अपवास लम्बा होता जाता है. वैसे बढती जाती है। मेरे गुरदे ठीक तरहसे काम नहीं करते । अन्हें जिस चीजका खतरा नहीं कि मे आज मर जार्शेगा। मगर श्रुपनास लम्ना चला, तो हमेशाके लिओ शरीरकी मशीनको जो उनसान पहुँचेगा. इससे वे उरते हैं । मगर डॉक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों. मैंने झनकी सलाहसे खपवास शुरू नहीं किया । मेरा रहत्तमा और मेरा हकीम अकमात्र भीश्वर रहा है। वह कमी गलवी नहीं करता और वह सर्वशक्तिमान है। अगर झसे मेरे अिस क्मजोर शरीरसे कुछ सौर काम छेना होगा. तो डॉक्टर छोग कुछ भी क्हें, वह सुझे बचा हेगा । मै अीइवरके हाथोंमें हूँ । असलिओ मै आशा करता हूँ कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका डर है. न अपंग होकर जिन्दा रहनेका । मगर सुझे छगता है कि अगर देशको मेरा कुछ भी अपयोग है. तो डॉक्टरोंकी जिस चेतावनीके परिणाम-स्वरूप लोगों ते ते तीके साथ मिलकर काम करना चाहिये। अितनी मेहनतसे आवारी पानेके वाद हमें बहादर तो होना ही चाहिये। बहादर लोग, जिनपर दुरमनीका शक होता है, खनपर मी विश्वास रखते हैं। वहादुर लोग अविश्वासको अपनी शानके खिलाफ समझते हैं । अगर दिल्लीके हिन्दू. मुसलमान और विक्खोंमें अैबी अेकता स्थापित हो जाय कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके वाकी हिस्सोंमें आग भड़के, तो मी दिल्छी शान्त रहे, तब मेरी प्रतिंज्ञा पूरी हो जायगी । खुशकिस्मतीसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफके लोग अपने आप समझ गये लगते हैं कि खुपनासमा अच्छेसे अच्छा जवाब यही है कि दोनों खुपनिवेशोंमें शैसी दोस्ती पैदा हो, जिससे हर धर्मके लोग दोनों तरफ बिना किसी खतरेके

आ-जा सकें और रह सकें। आत्म-शुद्धिके छित्रे अितना तो कम-से-कम होना ही चाहिये।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके लिओ दिल्लीपर बहुत ज्यादा बोझ हालना ठीक न होगा । यूनियनके रहनेवाले भी आखिर तो अिन्सान हैं हैं । हमारी हुकूमतने लोगोंके नामसे ओक बहुत बद्दा खुदार कदम खुठाया है और खुसको खुठाते समय खुसकी फीमतका खयाल तक नहीं किया । अिसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा ? अिरादा हो तो रास्ते तो बहुत हैं, मगर क्या अिरादा है ?

# १२७

10-1-186

मेरी जिन्दगी भगवानके हाथमें है

गाधीजीने विस्तरपर हेटे हेटे माभिकोफोनपर ३ मिनट भाषण दिया । शन्दोंने कहा ---

अित्वरकी ही कृपा है कि आज पाँचवाँ दिन है, तो भी भी वगैर परिश्रमके आपको दो शब्द कह सकता हूँ। जो मुझको कहना है, वह तो मैंने लिखवा दिया है, जिसे प्रार्थना-समामें मुझीला बहन सना देगी।

अितना है कि जो कुछ मी आप करें, ख़ुसमें परिपूर्ण धिन्त होनी चाहिये। अगर वह नहीं है, तो कुछ मी नहीं है। अगर आप मेरा खयाल रखें कि अिसे कैसे जिन्दा रखा जाय, तो वहीं भारी गलती करनेवाले हैं। मुझको जिन्दा रखना या मारना किसीके हाथमें नहीं है। वह अीखरके हाथमें है, असमें मुझे कोओ शक नहीं है, किसीको मी शक नहीं होना चाहिये।

अस खुपनासका मतलव यह है कि अन्त करण स्वच्छ हो और जागृत हो । असा करें, तभी सबकी मलाओ है । मुक्षपर दया करके आप कुछ न कीजिये । जितने दिन सुपनासके काट सकता हूँ, कार्रेगा । अश्विसकी अञ्चा होगी, तो मर जार्सेगा । मै जानता हूँ कि मेरे काफी मित्र दुःखी हैं और सब कहते हैं कि आज ही खुपवास क्यों न छोवा जाय । आज मेरे पास असा सामान नहीं है। असा मिल जाय, तो नहीं छोवनेका आग्रह नहीं कराँगा। अहिंसाका नियम है कि मर्यादापर कायम रहना चाहिये। अभिमान नहीं कराना चाहिये। नम्र होना चाहिये। मे जो कह रहा हूँ, खुसमें अभिमान नहीं है। गुद्ध प्यारसे कह रहा हूँ। असा जो जानता है, वही रहनेवाला है।

### दिलकी सफाओ

गांधीजीन अपने लिखित सदेशमं कहा : — मैं पहले मी कह चुका हूँ, और फिरसे दोहराता हूँ कि फाकेके दवावके नीचे कुछ मी न किया जाय । मैंने देखा है कि फाकेके दवावके नीचे कजी वार्ते कर ली जाती हैं और फाका खत्म होनेके वाद मिट जाती हैं । अगर श्रेसा कुछ हुआ, तो यहुत छुरी वात होगी । श्रेसा कमी होना ही नहीं चाहिये । आध्यात्मिक खुपवास अेक ही आशा रखता है । वह है दिलकी सफाओ । अगर दिलकी सफाओ अीमानदारीसे की जाय, तो जिस कारणसे सफाओ की गओ थी, वह कारण मिट जानेपर भी सफाओ नहीं मिटती । किसी प्रियजनके आनेके कारण कमरेमें सफेदी की जाती है, तो जब वह आकर चला जाता है, तो सफेदी मिट नहीं जाती । यह तो जब वस्तुकी यात है । कुछ अर्तेके बाद सफेदी मिटने लगती है और फिरसे करवानी पहती है । दिलकी सफाओ तो अेक दफा हो गओ, तो मरने तक कायम रहती है । फाकेका दूमरा कोओ योग्य मकसद नहीं हो सकता ।

#### पाकिस्तानसे दो शब्द

राजा, महाराजा और आम लोगोंके तारोंका ढेर बढ रहा है।
पाकिस्तानसे सी तार आ रहे हैं। वे अच्छे हैं। सगर पाकिस्तानके
सोस्त और शुभचिन्तकरी हैंसियतसे में पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको
पाकिस्तानका सविप्य बनाना है, खुनको कहना चाहता हूँ कि अगर
सुनका जमीर जागृत न हुआ और अगर वे पाकिस्तानके गुनाहको क्वूल
नहीं करते, तो पाकिस्तानको कसी कायम नहीं रस सकेंगे। असका
यह मतलय नहीं कि में यह नहीं चाहता कि हिन्हस्तानके दोनों इकके

अपनी खुशीसे फिरसे अेक हों । मगर में यह जाक गरना चाहता हूँ कि जबरदस्तीसे मिटानेरा सुरे खंदाल नक नहीं आ सकता । ने खुम्नीव करता हूँ कि मृत्यु-रावापर परे नेरे ये बचन किसीरो चुनेंगे नहीं । में खुम्मीद रखता हूँ कि सब पाक्सतानी समझ जायेंगे कि अगर कमजोरीकी बजहसे या खुनरा दिल दुनानेके उरसे में खुनरे सामने अगने दिलकी सच्ची बात न रखें, तो में अपने प्रति और खुनके प्रति स्वा साबित हो मूँगा । अगर मेरे हिसाबनें कुछ गलनी गही हो, तो सुरे बताना चाहिये । में बादा करता हूँ कि अगर में गलती समझ गया, तो अपने बचन वापन ले लेगा । नगर लगूँ तक में जानता हूँ पाक्स्तानके गुनाहके वारेंमे दो बिचार हो ही नहीं सरते ।

# फारेसे में खुश हूँ

मेरे शुपवासको किसी तरहरे भी राजनीतित न मनझा लाय ।
यह तो अन्तरात्मानी जबर्दस्त आवाजके जगायन यम ममझगर किया
गम है। महायातना भुगतनेके याद मंने फामा ररनेमा फैमला किया।
दिल्लीके मुसलमान भाजी जिस बातने साझी है। शुनके प्रतिनिधि
करीव करीव रोज मुझे दिन भरकी रिपोर्ट देने काते हूं। जिस पवित्र
मौनेपर मेरा शुपवास दुइमानेके हेतु मुसको घोमा देहर राजा-महाराता,
हिन्दू-सिक्स और दूसरे लोग न अपनी स्विद्मत न्हेंगे, न हिन्दु-मानकी।
वे सब समझ लें कि ने कमी जितना खुम नहीं रहता, जितना कि
आत्माकी खातिर शुपवास करते वक्त। जिस फाक्से मुझे हमेशासे
ज्यादा खरी हासिल हुआ है। किसीको जिसमें विम्न डालनेकी जररत
नहीं है। विम्न जिसी शर्तगर डाला जा सकता है कि जीमानदारीसे
आप यह कह सकें कि आपने सोच-समझगर शैतानकी तरफसे अपना
सुँह फेर किया है और अीदारकी तरफ चल पहे हैं।

#### आगेका काम

मैने थोबा तो लिख दिया है। वह सुशीला वहन आप लोगोंको पढकर सुना देगी।

आजका दिन मेरे लिओ तो है, आपके लिओ भी मंगल-दिन माना जाय । कैसा अच्छा है कि आज ही गुरु गोविन्दर्सिपकी जन्म-तिथि है। असी श्रम तिथिपर मै आप लोगोंकी दयासे फाका छोड सका है। जो दया आप लोगोंसे. दिल्लीके निवासियोंसे, दिल्लीमें जो दु खी गरणार्थी पढ़े हैं ख़नसे, और यहाँकी हकुमतके सब कारोबारसे मुझे मिली है, खसे मुझे लगता है कि मै जिन्दगी भर भूल नहीं सकूँगा। कलकत्तेम असे ही प्रेमका अनुभव मैंने किया। यहाँपर मै यह कैसे भूल सकता हूँ कि शहीदसाहबने कलकत्तेमें यदा काम किया । अगर वे मदद न करते. तो में वहाँ ठहरनेवाला न था। शहीदसाहबके विभे हम लोगोंके दिलमें वहत शकुक असी सी हैं। अससे हमें क्या ? आज हम सीखें कि कोव्यी भी विन्सान हो, कैसा भी हो, खसके साथ हमें दोस्ताना तौरसे काम करना है। इम किसीके साथ किसी डालतमें दुइमनी नहीं करेंगे, दोस्ती ही करेंगे । शहीदसाहव और दूसरे चार करोड़ मुसलमान यूनियनमें पढ़े हैं, वे सबके सब फरिश्ते तो हैं नहीं । असे ही सब हिन्द और सिक्ख भी थोड़े ही फरिस्ते हैं ! हममें अच्छे लोग भी हैं. और बुरे भी हैं. छेकिन बुरे कम हैं । हमारे यहाँ हम जिन्हें जरायमपेशा जातियाँ कहते हैं. वे लोग भी पड़े हैं । शुन सबके साथ मिलजुलकर हमें रहना है । मुसलमान बड़ी कौम है, छोटी कौम नहीं है । यहीं नहीं. सारी दुनियामें मुसलमान पढ़े हैं। अगर हम औसी अम्मीद करें कि सारी दुनियाके साथ हम मित्र-भावसे रहेगे, तो क्या वजह है कि इम यहाँके मुसलमानोंसे दुर्मनी करें 2 मै भविष्यवेता नहीं हूँ, फिर भी मुसे अिश्वरने अकल दी है, मुझे अिश्वरने दिल दिया है। झन दोनोंको टटोलता हूँ और आपको मिक्य मुनाता हूँ कि अगर किसी न किसी कारणते हम अेक दूसरेसे दोस्ती न कर सके, वह भी यहाँके ही नहीं बल्कि पाकिस्तानके और सारी हुनियाके मुसलमानोंसे हम दोस्ती न कर सके, तो हम समझ लें — अिसमें मुझे कोओ शक नहीं — कि हिन्दुस्तान हमारा नहीं रहेगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो आधारी हमने पाओं है, वह आजादी हम सो वैठेंगे।

आज महे अितने छोगोंने आशीर्वाद दिये हूँ, सुनाया है। यकीन दिलाया है कि हम सब हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान, श्रीसाओ, पार्सी, यहबी भाओ भाओ बनकर रहेंगे और किसी भी हालतमें, कोओ कुछ भी कहे, दिल्लीके हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान, पारसी, औसाओ सव, जो यहाँके वाशिन्दे हैं और सब शरणार्थी भी. दुश्मनी नहीं करनेवाले हैं। यह थोड़ी बात नहीं है । अिसके मानी ये हैं कि अवसे हमारी कोशिश यह रहेगी कि सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें जितने लोग पढ़े हैं. वे सव मिछक्र रहेंगे । हमारी कमजोरीके कारण हिन्दस्तानके द्वकड़े हो गये, लेकिन वे भी दिलसे मिलने हैं । अगर जिस फाकेके लटनेका यह अर्थ नहीं है. तो मै वड़ी नम्रतासे कहुँगा कि फाका छुड़वाकर आपने कोशी अच्छा काम नहीं किया। कोओ काम ही नहीं किया। अब फाकेरी आत्माका भरीमोंति पालन होना चाहिये । दिल्लीमें और दसरी जगहमें मेद क्यों हो 2 जो दिल्लीमें हुआ और होगा, वही अगर सारे यूनियनमें होगा. तो पाकिस्तानमें भी होना ही है। असमें आप शक न रखें। आप न डरें. अेक वच्चेको भी डरनेका काम नहीं । आज तक हम, मेरी निगाहमें. शैतानकी तरफ जाते थे । आजसे मै खुम्मीद करता हूँ कि हम अीरवरकी ओर जाना शरू करते हैं । छेकन हम तय करें कि अक वक्त हमने अपना चेहरा, मुँह ओश्वरकी ओर घुमाया, तो वहाँसे क्मी नहीं हटेंगे। भैसा हुआ तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर हम सारी दुनियाको देंक सकेंगे, सारी दुनियाकी सेवा कर सकेंगे और सारी दुनियाको भूँची हे जा सकेंगे । मैं और किसी कारणसे जिन्दा नहीं रहना चाहता । अिन्सान जिन्दा रहता है, तो अिन्सानियतको सूँचा

खुठानेके लिओ । ओरनर और खुदाकी तरफ जाना ही अिन्सानका फर्ज है। जवानसे ओरनर, खुदा, सत श्रीअकाल, कुछ भी नाम लो, वह सब झूठा है, अगर दिलमें वह नाम नहीं है। सब अक ही हस्ती है, तो फिर कोओ कारण नहीं है कि हम खुस चीनको भूल जायें और अक दूसरेको हुरुमन मानें।

भाज मै आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नहीं हूँ । लेकिन आजके दिनसे हिन्दू निर्णय कर लें कि हम लहेंगे नहीं । मे चाहेंगा कि हिन्दू कुरान पढ़ें, जैसे ने भगनद्गीता पढते हैं। सिक्ख भी नहीं करें। और मै चाहूंगा कि मुस्लिम भाउनी-बहन भी अपने घरोंमें प्रन्यसाहव पढ़ें, गीता पढ़ें, अनके माने समझें । जैसे हम अपने धर्मको मानते हैं, वैसे दूसरोंके धर्मको भी मानें। अर्द फारसी किसी जवानमें भी वात लिखी हो. अच्छी वात तो अच्छी वात है । जैसे करान शरीफ. वैसे गीता और प्रन्थसाहब हैं । मेरा मकसद यही है। बाहे आप मार्ने या न माने, अभी तक में असा करता रहा हैं। में आपको कहूँगा, और दावेके साथ कहुँगा कि मै पत्थरकी पूजा नहीं करता, मगर में सनातनी हिन्दू हूँ। पत्यरकी पूजा करनेवालोंसे में नफरत नहीं करता। खुदा पत्थरमें भी पड़ा है। जो पत्थरकी पूजा करता है, वह श्रुसमें पत्थर नहीं, खदा देखता है। पत्थरमें अहिन्द न मानें तो कुरान शरीफ खुदाओ किताव है, यह क्यों माना जायगा? वह क्या वुतपरस्ती नहीं है? दिलों में मेद न रखें तो हम सब यह सीख सकते हैं। कैसा हो तो फिर यह नहीं होगा कि यह हिन्दू है. यह सिक्ख है, यह मुसलमान है। सब भाओ भाओं हैं, सब मिल-जुलकर रहनेवाले हैं। पीछे ट्रेनोंमें लाज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती है - लड़कियोंको फेंक दिया जाता है, आदमी फेंक दिये जाते हैं. औरतें फेंक दी जाती हैं — वह सब मिट जायगी। हर को आ आसानीसे हर जगह रह सकेंगे। कहीं किसीको बर न होगा। यूनियन शैसा बने। पाकिस्तान भी भैसा होना चाहिये। तमी मुझे शान्ति मिलेगी।

सुप्तको तब तक परम शान्ति नहीं मिलनेवाठी है, जब तक यहाँके अरणायीं, जो पाकिस्तानसे दु खी होकर आये हैं, अपने घरोंको वापस न जा सकें और जो मुसलमान यहाँसे हमारे उरसे और मारपीटसे मागे हैं और वापस भाना चाहते हैं, वे आरामसे यहाँ न रह सकें।

वस अतना ही कहूँगा। अहिवर हम सबको, सारी दुनियाको अच्छी अक्छ दे, सन्मति दे, होशियार करे और अपनी तरफ खींच छे, जिससे हिन्दुस्तान और सारी दुनिया मुखी हो।

### भुपवासका पारणा

मेंने सत्यके नामपर यह अपवास शरू किया. जिसका जाना-पहचाना नाम अश्विर है । जीते-जागते सलके विना अश्विर कहीं नहीं हैं। कीइवरके नामपर हम सुठ बोले हैं, हमने बेरहमीते लोगोंकी हत्यार्थे की हैं और जिसकी मी परवाह नहीं की कि वे अपराधी हैं या निर्दोप, नर्द हैं या औरते. बच्चे हैं या बुडे । हमने ओस्वरके नामपर औरतें और लड़िक्यों भगाओं हैं, जबरन धर्म-पटला किया है. और यह सब हनने बेहचाओंसे किया है। में नहीं जानता कि किसीने ये काम सखके नामपर किये हों । ख़सी नामका झटचारण करते हुओ मैंने अपना श्रुपवाम तोबा है। हमारे लोगोंका दु स असहा था। राष्ट्रपति राजेन्द्रवाबू १०० आदिमयोंनो लाये, जिनमें हिन्दुओं, मुसलमानों और विक्खेंकि प्रतिनिधि थे, हिन्दू-नहासमा और राष्ट्रीय स्वयसेवक-सधके प्रतिनिधि थे, और पंजाब, सरहदी सूबे और सिंघके शरणार्धियोंके प्रतिनिधि भी थे। अिन्हीं प्रतिनिधियोंमें पाक्स्तानके हाओ क्सिश्नर जाहिदहरीन साहव थे. दिल्लीके चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये और आज़ाद हिन्द भीजके प्रतिनिधि जनरल शाहनवाज ये । मूर्तिकी तरह मेरे पास बैठे हुओ पांडेत नेहरू और मौलाना साठव भी थे। राजेन्द्रवावूने भिन प्रतिनिधियोंके दस्तखतवाला अक दस्तावेज पढा, जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं खुनपर ज्यादा चिन्ताका बोझ न हाँछू और अपना क्षुपवास छोडवर सुनके दु खको दूर कहैं। पानिस्तानसे और हिन्दुस्तानी सबसे तार पर तार आये हैं. जिनमें मुझसे ख़पवास छोड़नेकी भापील की गर्आ है। मै अनि सारे दोस्तोंकी सलाहका विरोध नहीं कर सका। मै अनकी अस प्रतिज्ञापर अविस्वास नहीं कर सका कि हर हालतमें

हिन्दुओं, सुसलमानों, सिक्चों, अीसाअियों, पारिसयों और यहृदियोंमें पूरी पूरी दोस्ती रहेगी — असी दोस्ती को कभी न टूटेगी। श्रुप्त दोस्तीको तोड़नेका मतलव राष्ट्रको तोडना और खतम करना होगा।

## प्रतिज्ञाकी आत्मा

जब में यह लिख रहा हूँ, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी कामनावाळे तारोंका ढेर लग रहा है। भगवान मुझे काफी सेहत और निवेक टे कि में मानव-जातिकी सेवा कर सकूँ। अगर आजका दिया हुआ पवित्र वचन पूरा हो जाय, तो मै आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं चौगुनी शक्तिसे भगवानसे प्रार्थना कहुँगा कि मै अपनी पूरी जिन्दगी जी सर्कू और जीवनके आखिरी पल तक मानव-समाजकी सेवा कर सर्कूँ। - विद्वानोंका कहना है कि आदमीकी पूरी जिन्दगी १२५ वरसकी है, कीओ शुसे १३३ वरसकी बताते हैं । दिल्लीके नागरिकोंके साथ हिन्दू-महासमा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघकी सद्भावनासे मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोंका तो आगारे जल्दी पालन हो गया है। मुझे पता चला है कि कलरे हजारों जरणायीं और दूसरे लोग क्षपनास कर रहे हैं। असी हालतमे अिससे दूसरा नतीजा हो ही नहीं सकता था। हजारों लोगोंकी तरफसे सुरे टेबीमें दिली दोस्तीके यचन मिल रहे हैं । सारी दुनियासे मेरे पास आशीर्वादके तार आये हैं। क्या अिस वातका अससे अच्छा कोओ सन्त हो सकता है कि मेरे अस अपवासमें भगवानका हाथ था? लेकिन मेरी प्रतिज्ञाके गर्ट्सोंके पालनके बाट खुसकी आत्मा भी है, जिसके पालनके विना गर्द्भोंका पालन वैकार हो जाता है। प्रतिज्ञाकी आत्मा हैं यूनियन और पाकिस्तानके हिन्दू, सिक्ख और मुसलमानोंमें सच्ची टोस्ती । अगर पहली वातका यकीन दिलाया जाता है, तो असके वाद दूसरी बात आनी ही चाहिये. जैसे रातके बाद दिन आता ही है। अगर यूनियनमे ॲंघेरा हो, तो पाकिस्तानमें खुजेडेकी आणा रखना मूर्खता है। चैकिन अगर यूनियनमें रातके मिटनेका कोओ जक नहीं रह जाता है, तो पाकिस्तानमें भी रात मिटकर ही रहेगी। श्रुस तरहके निशान भी पाकिस्तानमें दिखाओं देने लगे हैं। पाकिस्तानसे बहुतसे सन्देश आये हैं,

खुनमेंते ओक्से भी भित्त बातका निरोध नहीं किया गया है। भगवानने, जो संख है. जैसे भिन छह दिनोंने हमें जाहिरा तौरण्र रास्ता दिखाया है, वैसे ही आगे भी वह हमें रास्ता दिखाये!

### १२९

58-5-<sup>3</sup>86

## मुवारकवाद और चिन्ता

चारी द्विनासे हिन्दुस्तानियों और दूसरे लोगोंने मेरी सेहतने वारेंने विन्ता और ग्रुमेन्छ। बतानेवाले स्वनेत्र तार नेते हैं। सुसके लिमें ने सुन सब भाकी-बहनोंका आभार मानता हूँ। ये तार जाहिर करते हैं कि मेरा क्वम श्री किस या। मेरे नक्ने तो जिस बारेंने कोशी श्रक या ही नहीं। जिस तरह मेरे मनमें जिस बारेंने कोशी श्रक या ही नहीं। जिस तरह मेरे मनमें जिस बारेंने कोशी श्रक नहीं कि लीश हैं सोर सुसका सबसे वाहम नाम सख है, सुसी तरह मेरे दिलने जिस बारेंने भी कोशी श्रक नहीं कि नेरा प्राचा मही था। जब सुवारक्वादके तारोंका ताँता लगा है। विन्ताचा बोझ हलका होनेसे लोग आरामकी चाँस लेने को हैं। मित्रगण सुसे सना करेंगे कि नै सबके जलग जलग पहुँच नहीं नेत सकता। कैमा करना नातुमकिन सा है। में यह भी आशा रखता हूँ कि तार भेजनेवाले पहुँचकी आशा भी नहीं रखते होंगे। तारोंके देरनेते ने दो तार वहाँ देता हूँ। केक परिचन पंजाबके प्रधान मंत्रीचा है। दूसरा भोपालके नवाब चोहकण। सुन लोगोंपर साल लोग काफी साबिद्यास नरते हैं। तार तो आप सुनी ही। सुस बारेंने में कुल कहना नहीं नाहता।

क्यार ये तार खुनके टिलके सच्चे भावोंको जाहिर करनेवाले न होते, तो क्यों वे खुपवास जैसे पवित्र और गंभीर मौकेपर मुझे तार भेजनेकी तक्कीफ देते और खठाते ?

भोपालके नवाब साहव अपने तारमें लिखते हैं ---

"चव कौनोंके दिली नेलके लिओ आपकी अपीलको हिन्दुस्तानके दोनों हिस्तोंके तब शान्तिश्रिय लोग जरूर मानी । अिसी तरहसे हिन्दुस्तानके दोनों हिस्सोंमें दोस्ती और समझौता हो, अिस अपीलको भी सब लोग जरूर मानेंगे। खुशकिस्मतीसे अिस रियासतमें पिछले सालमें अपनी कठिनाअियोंका सामना हम सब कौमोंमें समझौते, प्रेम और मेलके खुस्लपर कर सके हैं। नतीजा यह है कि अिस रियासतमें शान्तिमंग करनेवाला अेक भी किस्सा न बना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी ताकतसे अिस मेलजोल और मित्रमावको बढ़ानेकी कोविश करेंगे। "

पंजावके प्रधान मंत्रीका तार मै पूरा पूरा देता हूँ। वे किखते हैं —

"आपने सेक मले कामको वड़ानेके लिखे जो कदम खुठाया है, खुसकी पिर्चम पंजावकी वजारत तहेदिलसे तारीफ करती है और सच्चे हृदयसे खुसकी कदर करती है। किस वजारतने अकिलयतोंके जान-माल और अिज्जतको वचानेके लिखे जो मी हो सके सो करनेका खुसल हमेशा अपने सामने रखा है। यह वजारत मानती है कि अकिलयतोंको शहरियोंके धरावर हक मिलने चाहियें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह वजारत सिलने चाहियें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह वजारत सिलने चीतिपर अब दुगुने जोरसे अमल करेगी। हमें यही फिकर है कि हिन्दुस्तानके खिस छोटेसे भूखण्ड (वरे आजम) में हर जगह फीरन हालात खुधरें, ताकि आप अपना खुपवास छोद सकें। आपके जैसी कीमती जिन्दगीको वचानेके लिखे असस स्वेमें हमारी कोबिकोंर्में कोशी कसर न होगी।

#### चेतावनी

आजकल लोग विना सोचे-समझे नकल करने लगते हैं। असिल अे सुते चेतावनी देनी होगी कि कोशी अितने ही समयमें असी तरहके परिणामकी आशा रखकर भिस तरहका श्रुपवास छुरू न करे। अगर कोशी करेगा, तो श्रुसे निराश होना पढेगा। और, असे अचूक और शास्त्रत श्रुपायकी वदनामी होगी। श्रुपवासकी गर्ते कवी हैं। अगर अिस्तरमें जीता जागता विश्वास नहीं हैं और अन्तरात्मासे जवरदस्त अगाज, अीस्वरीय हक्स नहीं निकलता है, तो श्रुपवास करना फिज्ल

है। तीसरी शर्त भी लगानेकी भिच्छा होती है। मगर श्रुसकी जरूरत नहीं है। अिख्तरका जबरदस्त हुक्म तभी मिल सकता है, जब श्रुपबासका मकसद सच्चा हो, सही हो और बामौका हो। असमें से यह भी निकलता है कि शैसे कदमके लिओ पहलेसे लम्बी तैयारी करनी पहती है। अमालिओ कोजी झटसे श्रुपबास करने न बैठे।

वहुत वडा काम सामने पड़ा है

दिल्लीके शहरियोंके सामने और पाक्स्तानसे आये हुने दु वियोंके सामने बहुत बहा काम है। श्रुनको चाहिये कि वे पूरे विश्वासके साथ आपस आपसमें मिलनेके मौके हूँहें। करु बहुतसी मुसलमान बहुनोंको मिलकर मुखे निहायत खुशी हुआ। मेरे सायकी लहकियोंने मुझे बताया कि वे विवला-भवनमें वैठी हुआ हैं। मगर जानती नहीं कि अन्दर आयें या न आयें। श्रुनमेंसे अधिकतर परदेमें थीं। मैने श्रुन्हें लानेके लिओ कहा। वे आयीं। मैंने श्रुन्हें लानेके परदा निकाल दिया। यह पहला मौका नहीं है, जब मेरे सामने परदा निकाल गया है। मैं अस वातका जिक्र यह बतानेके लिओ करता हैं कि सच्वा प्रेम, और मैं दावा करता हूँ कि मेरा प्रेम सच्चा है, क्या कर सकता है। हिन्दू और सिक्ख बहुनोंको मुसलमान बहुनोंके पास जाना चाहिये और श्रुनसे दोस्सी करनी चाहिये। खास खास मौकोंपर, लोहारोंपर श्रुन्हें निमंत्रण देना चाहिये, और श्रुनका निमंत्रण स्वीकार करना चाहिये।

मुसलमान लडके लबकियाँ आम स्कूलोंकी तरफ सिने, साम्प्रदायिक स्कूलोंकी तरफ नहीं । वे स्कूलके खेलोंमें हिस्सा लें । मुसलमानोंका विहिष्कार नहीं होना चाहिये । जितना ही नहीं, विल्क खुनरे अनुरोध करना चाहिये कि वे जो धन्धे करते थे, खुन्हें फिरसे करने लगें । सुसलमान कारीगरोंको खोकर दिल्लोंने नुकत्यान खुठाया है । हिन्द और विक्चोंके लिओ यह खाहिश रखना कि वे मुसलमानोंसे खुनकी रोजी कमानेका जरिया छीन लें, बहुत बुरी कज्मी होगी। केक तरफ से तो कोकी चीज या कामपर किसी केकका सिजारा नहीं होना चाहिये

और दूसरी तरफरे किसीको याहर करनेकी कोविश नहीं होनी चाहिये। हमारा देश बहुत वहा है। अमर्मे सबके लिओ जगह है।

जो शान्ति-क्सेटियाँ बनी हैं, वे सो न जायँ। सब मुल्कोंमें बहुतसी क्सेटियाँ दुर्भाग्यसे सो जाया करती हैं। आप लोगोंके बीच मुझे जिन्दा रसनेकी शर्त यह है कि हिन्दुंस्तानकी सब कौमें शान्तिसे साथ साथ रहें। और वह शान्ति तलवारके जोरसे नहीं, सगर मोहन्वतके जोरसे हो। मोहन्वतसे चड़कर जोडनेवाली चीज दुनियामें दूसरी कोशी नहीं है।

### १३०

20-9-186

### समझदार वनिये

पहळी बात तो यह कह दूँ िक अय दिल्लीमें अमन हो गयां, लाँर उम्मीद हैं िक अच्छा ही होगा और रहेगा। दस्तखत करनेवालोंने मी अल रूप भगवानको गवाह रखकर दस्तखत किये हैं। फिर भी कळकत्तेचे आवाज आ रही है िक दिल्लीमें जो हुआ है, शुसमें गोलमाल तो न हो। यहाँके दु खी लोग भी अगर साबित कदम रहेंगे और बाहर कुछ भी हो, शुससे यहाँ मेल विगडने न देंगे, तो आप प्रारे हिन्दको बचा लेंगे। दिल्ली छोटी जगह नहीं है। वह पुराना शहर है। यहाँ आप मचाओंसे, अहिंसासे काम करेंगे, तो आपका असर सारी दुनियापर पदेगा। सरदारने वन्वऔंमें जो कहा है, वह आपने पड़ा होगा। अगर न पड़ा हो, तो गौरसे पढ़ें। सरदार और पड़ितवी अलग नहीं हैं। करनेकी चीज अक ही हैं, कहनेका ढग अलग अलग हैं। सरदार पुसलमानोंके दुश्मन नहीं हैं। जो मुसलमानोंका दुश्मन हैं, वह हिन्दका दुश्मन है, यह समझना चाहिये। अमेरिकामें कुछ गोरे लोग हिन्ह्योंको मार डालवे हैं, फिर न्यायकी वार्ते करते हैं। इसीपन मानते हैं। हमारे अखवारवालोंने

अनकी दुराली की हैं। इन जितना तो कह हैं कि कोली दूसरा गैरजिन्साफी करेगा, तो असम बदला आप खद न टेंगे । हुनूमदपर छोड देंगे, तद सद काम आरामसे चल सकना हैं।

क्ष्में कहा है कि शायर अब में पाकिस्तान जायूँ। वह तनी होगा, जब पाकिस्तानकी हुकूनत सुसे बुलावे सीर कहे कि तू भला भारनी हैं: मुनलनान, हिन्दू, सिक्ख किसीना सुरा नहीं कर सकता। पाकिस्तानकी नरकजी हुकूनत या टोनोंन्तीनों स्वे सुसे बुलावें और जब सॅक्टर जिजानत दें, तभी में जा सकता हूँ। सॅक्टरोंने न्हा है कि पन्द्रह दिन तो मुसे ठीक होते लगेंगे। स्वी ख्राक अभी मै नहीं खा सकता। फ्लोका रह या दूध ही के सकता हूँ।

#### प्रधान मंत्रीका श्रेष्ठ काम

पंडितजों में जानता हूँ। खुनके पास अगर अक गील जीर जेक स्वा दो विक्रोंने होंने, तो वे स्वेगर किसी दु:बीको डुकावेंगे और गीला खुद केंगे या कसरत करके अपने शरीरको गरम रखेंगे। मैं इह पडकर बहुत खुश हुआ कि खुनका घर नेहमानोंसे मरा रहता है. कि ची वे करते हैं कि अगने घरनें दो कमरे निकाल दूँगा। खुनमें दु खियोंको रखेंगा। कैसा ही दूसरे बड़े घनी लोग और फौजी अक्सर नी करें, तो कोसी दु:खो नहीं रहेगा। खुसका बढ़ा असर होगा। जिस ख्वस्त मुक्कें हमारे पास कैसे रता हैं। दु-खी बन देखेगा कि वह अकेका नहीं है, खुसके साथ और भी हैं, तो खुसका दु:ख दूर होगा, और वह सुसलमानोंके साथ दुरमनी नहीं करेगा।

मेरे पाक्के मोक्पर छुठ बहमाश्चीने इसानेके लिझे नोटों झा ब्यापार किया। गरीबोंके हुएथ नोट बेचे। अनसे में कहूँगा कि आप कैसे नोट क्यों निकालते हैं १ क्या पेट मरनेके लिझे बोझी सब्बा सस्ता नहीं निल्ता १ और, अपने इरोहों मोले लॉगोंसे कहूँगा कि आप बैसे मोटे न बनें। कैसे ही मोले रहेंगे तो हमारा काम नहीं बलेगा। असलिओ हमें होशियार रहना है।

#### काश्मीरका प्रश्न

मेरे पास अक तार लाहोरसे आया है। काश्मीर-फीडम-छीयके प्रेसिडेण्ट लिखते हैं कि आपने यह तो बुलन्द काम किया है। पर यह कामयाव न होगा, जब तक काश्मीरका मामला तय न हो। हिन्दकी सरकार अपनी फीज वहाँसे हटा ले और काश्मीर जिसका है, खुसे मिल जाय। में कहता हूँ कि अगर काश्मीरका फैसला न हुआ, तो क्या काश्मीरके हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख अक दूसरेके दुश्मन रहेंगे हिमारी फीजने काश्मीरएर हमला नहीं किया। वह तो तव गाओ, जब काश्मीरके मुसलमान अगुआ शेख अब्दुला और वहाँके महाराजाने लिखा कि काश्मीर फीजने काश्मीर जिनका है, खुनको मिले। मगर किनको है वहाँसे वाहरके सब लोग निकाल दिये आयें। कोओ भी न रहे, तभी यह हो सकता है। पर महाराजा तो हैं। खुन्हें कोओ निकाल नहीं सकता। जब महाराजा विलक्कल निकन्मे हों, तो ही निकाल सकते हें। यह जो लिखा है ठीक नहीं है। में अभी फोकेसे खुठा हूँ। किसीका दुश्मन नहीं। आप आकर अपना कैस मुझे समझा हैं।

## ग्वालियर, भावनगर और काठियावाड्की रियासर्ते

ग्वालियरसे मुसलमानोंका तार आया है कि हमें खटा, मारा और अनानकी छट चलाओं गंभी। यह अगर सही है, तो सबको कहूँगा कि दिल्लीका काम भी आप विगाबनेवाले हैं और अिससे हुकूमतको शरमिन्दा होना पहेगा।

' अखबारमें पढा है कि काठियानाहमें जितने राजा हैं, झुन्होंने फैंसला किया है कि हम सब मिलकर सेक राज बनेंगे। यह सही है, तो बहुत बड़ी बात है। झुन्हें मैं बधाओं देता हूँ। मावनगरने पहल की और प्रजाके हाथोंमें राज सौप दिया। वह धन्यवाद और बधाओंके लायक है।

पहले तो मै माफी माँग दूँ कि मै १० मिनिट देखे आया हूँ। चीमार हूँ, असिकिंअे समयपर नहीं आ सका।

#### प्रार्थनामें वम

कलके वम फूटनेकी बात कर हूँ । लोग भेरी तारीफ करते हैं और तार भी मेजते हैं । पर मैंने कोजी बहादुरी नहीं दिखाओं । मैंने तो यही समझा था कि फौजवाले कहीं प्रेक्टिस करते हैं । बादमें छुना कि बम था । मुझते कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर अधिक्त कृपासे बच गये । अगर सामने बम फटे और में न वहुँ, तो आप देखेंगे और कहेंगे कि वह बमसे मर गया, तो भी हुँसता ही रहा । आज तो मै तारीफके कानिल नहीं हूँ । जिस माओने यह काम किया, सुससे आपको या किसीको नफरत नहीं करनी चाहिये । सुसने तो यह मान लिया कि मै हिन्दू धर्मका दुश्मन हूँ । क्या गीताके चौथे अध्यायम यह नहीं कहा गया है कि जहाँ कहीं दुष्ट धर्मको नुकसान पहुँचाते हैं, वहां सुन्हें गारोनेके लिओ भगवान विसीको मेज देता है । सुसने बहादुरीले जवान दिया । हम सब ओहबरसे प्रार्थना करें कि वह सुसे सन्मति दे । जिसे हम दुष्ट मानते हैं, वह अगर दुष्ट है, तो सुसकी खबर ओहबर लेगा ।

## हिन्दू धर्मकी कुसेवा

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमें बैठ गया था । जगह नहीं थी, तो वह हुकूमतको दोषी ठहराबे, पर पुलिसका या किसीका कहना न माने, यह तो ठीक नहीं ।

अस तरह हिन्दूधर्म नहीं बच सकता । मैने वचपनसे हिन्दू धर्मको पदा और सीचा है । मै छोटासा था और दरता या. तो मेरी दाओ कहती थी कि डरता क्यों है ? राम-नाम छे। फिर मुझे ओसाओ, मुसलमान, पारसी सब मिले, मगर मै जैसा छोटी खुमरमें था, वैसा ही भाज भी हूँ। अगर मुझे हिन्दू धर्मका रक्षक वनना है, तो आक्षर मुझे वनावेगा।

#### वम फेंकनेवालेपर दया

कुछ ियन्खोंने आकर मुझसे कहा कि हम नहीं मानते कि अिस काममें लोभी िवन्स शामिल था। ियन्ख होता तो भी क्या है हिन्दू या मुसलमान होता, तो भी क्या है आहित खुसका भला करें। मैंने अिन्सपेक्टर जनरलसे कहा है कि खुस आदमीको सताया न जाय। खुसका मन जीतनेकी कोबिश की लाय। खुसे छोडनेको मै नहीं कह सकता। अगर वह अिस धातको समझले कि खुसने हिन्दू धर्म, हिन्दुस्तान, मुसलमानो और सारे जगतके सामने अपराध किया है, तो खुसपर गुस्सा न करें, रहम करें। अगर सबके मनमें यही है कि बूढेका फाका निकम्मा या, पर खुसे मरने कैसे हें कीन खुसका अिलजाम ले है तो आप गुनहगार हैं, न कि बम फेंकनेवाला नौजवान। अगर असा नहीं है, तो खुस आदमीका दिल अपने आप बदलेगा ही। क्योंकि अिस जगतमें पाप कमी अपने आप रह नहीं सकता। वह किसीके सहारे ही टिक सकता हैं। सिर्फ भगवान और भगवानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। असीमेंसे हमारा असहयोग निकला। अहिंसात्मक असहयोग यहाँ भी ठीक है।

आप मी भगवानका नाम लेते हैं। हमला हो, कोभी पुलिस भी मदद पर न आवे, गोलियाँ भी चर्ल और तब भी में स्थिर रहूँ और राम-नाम लेता और आपसे लिवाता रहूँ, बैसी शक्ति भीश्वर मुझे दे, तब मैं बन्यवादके लायक हैं।

कल भेक अनपढ वहनने जितनी हिम्मत दिखाओं कि वम फेंक्नेवालेको पकडवा दिया । यह मुझे अच्छा लगा । मै मानता हूँ कि कोओ मिसकीन हो, अनपढ हो, या पडा-लिखा हो, मन है तो सब छुछ है। मन चैगा तो मीतरमें गंगा । अझपर तो सबने प्रेम ही वरसाया है।

## वहावलपुर और सिंध

वहानलपुरवालाने लिखा है कि हमें जल्दी निकालो, नहीं तो सब नरनेनाले हैं। ने कहता हूँ कि वे घबरायें नहीं। वहाँके नवाब साहबने भाज भी मुझे तार दिया है कि वे सब कोशिश करेंगे। मैं सुस चीटको भूछ नहीं गया हूँ।

वन्द्रसीके सिंधी निक्त माजियों शे तरण्ये नेक तार आया है। वे ऋते हैं कि निन्धमें १५००० स्कित हैं। कुछको तो नार डाला है। वे १५००० सिवर कुषर पहें हैं। कुछको तान और खुनका सीनान खतरें हैं। खुनहें वहाँ निकालने शे तक्ता ही, वह बात खान करें हैं। खुनहें वहाँ निकालने शे तक्ता हैं, वह बात खुन तक जल्दी पहुँचेगी। तार देखे पहुँचते हैं। कुससे वह बरदार नहीं होगा कि १५००० सिक्त कोट आयें, या खुनके सीनान-अञ्चलप हमला हो। तो में नेक जिन्मान जो कर सकता है वह करेंगा। चुनरे, पांडत्वी तो सनका ध्वान रखते ही हैं। सिंध और पांकिस्तानकी खुक्तकों ने कहूँगा कि वे लिक्कों को जितनीनान दिलावें कि जब तक वे वहाँ हैं, खुनको किसी तरहका खतरा नहीं। सगर वे यह नहीं कर सकते, तो सक्को सेक बगह रखें या हिक्का करने साम नेन दें। सिक्त बहादुर हैं। खनके सीनानपर हनला कौन करनेवाला है ? तो सिक्त वहादुर हैं। खनके सीनानपर हनला कौन करनेवाला है ? तो सिक्त मासी जितनीनान रखें। नैने कुछ पारती मासी वहाँ देवनेको नेने हैं।

#### गलत मुकावला

नेक मानी लिखते हैं कि जब आप १९४२ में जेलमें थे, तब हमने हिंदाका भी नाम कर लिया था। खुपनासमें नगर कहीं आपका अन्त हो गया, तो देशमें लेखी हिंचा कुटेगी कि आपका अहिनर भी रो खुरेगा। अिचलिके आपका खुपनास हिंसक होगा। आप खुपनास छोड रीजिये। यह बात प्रेमसे लिखी हैं और जन्नामसे भी। यह चहीं हैं कि मेरे जेल जानेके बाद हिंसा हुआी। खुपीका यह नवीं हैं। खुस बक्न सारा हिन्द आहेंसक रहता, तो खुपका आजका हाल कभी न होता। मेरे मानेसे सब आपस आपसमें लहेंगे, अस बारेसे

भी ने सोच लिया हैं। अीरवरको यचाना होगा, तो यचायेगा। अहिंसासे भरा आदमी मरता है, तो असका नतीना अच्छा ही होगा। पर कृष्ण भगवानके मरनेके बाद यादव ज्यादा भले या पवित्र नहीं हुओ। सब कट कटकर मर गये। तो में असपर रोनेवाला नहीं। भगवानने अरादा कर लिया है कि अन्हें मरने दो, तो असा होगा। हेकिन में दीन, मिसकीन आदमी हूँ। मेरे मरनेसे क्या लहना मारना पर भगवान मिसकीनको भी निमित्त बनाकर न माल्स क्या कर सकता है? कहते हैं अब यहाँके हिन्दू-मुसलमान नहीं लहेंगे। मुसलमान औरतें भी दिल्लीमें घरसे वाहर आने लगी हैं। मुले खुशी है। में सबसे कहता हैं कि अपने अपने दिलको भगवानका मन्दिर बना लो।

#### १३२

55-1-186

आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता औरवरकी तरफरे मुझमें ताक्त मा रही है। शुक्रीद है कि जल्दी पहले जैसा हो जासूँगा। पर यह अध्वरके हार्योमें है।

#### पहित नेहरूका अदाहरण

भेक भाभी लिखते हैं कि जवाहरलालजी, दूसरे वजीर और फौजी अफसर वगैरा सब अपने-अपने घरोंमें मुख्य जगह शरणार्थियोंके लिओ निकाल, तो भी खुनमें कितने लोग बस सकेंगे <sup>2</sup> कहनेवाले ज्यादा हैं, करनेवाले कम ।

ठीक है। कुछ हजार ही अनमे रह सकेंगे। काम भितना बड़ा नहीं, पर करनेनाले भेक मिसाल कायम करेंगे। अंगलैण्डके राजा उछ मी त्याग करें, भेक प्याली कराब मी छोड़ें, तो भी अनकी कद्र होती है। सब सभ्य देगोंमें असा होता है। सब दु खी लोगोंगर अच्छा असर होता है। अगर दूसरे लोग भी अनकी तरह करेंगे, तो अनके

लिओ मकान वनैरा बनानेवालोंको तसल्ली मिलेगी । अगर नतीमा यह होगा कि दूसरी जगहुते भी लोग दिल्ली आने लगें, तो काम विगहेगा। लोगोंने समझा कि दिल्लीमें हमारी पूछताछ ज्यादा होगी।

### गरीबी लज्जाकी बात नहीं है

दूतरी किठनासी यह है — लोग कहते हैं कि पहले कांप्रेसकों अेक लाख रपये जना करनें मी मुसीवत होती थी। लोग देवे तो थे, पर हम मिखारी थे। आज करोड़ों रपये हमारे हाथमें था गये हैं। करोड़ों लेनेकी ताकत मले आसी, पर खर्च तो वही अप्रेजी जमानेवाला है। जितना रपया खुड़ाना है, खुड़ावें। शानसे रहें, तब खुसका असर देशसे वाहर भी पड़ेगा। छुन्हें समझना चाहिये कि पैसा शोक लेले लेले खर्चना चाहिये या देशके कामके लिले ? यदि यह वात ठीक हैं कि हम अंग्लेण्डके साथ मुकावलां करें, तो कर सकते हैं, पर वहाँ क्षेक आदमीकी जो आगदनी है, खुससे यहाँ बहुत कम है। सैसा गरीव मुक्क दूसरे गुल्कोंके साथ पैसेका मुकावला करे, तो वह मर जावेगा। दूसरे देशोंमें हमारे प्रतिनिध भी यह वात समझें। अमेरिकाका मुकावला रहने दो। जानेमें, पीनेमें और पार्टियाँ देनेमे वे जो दावा करते थे कि हमारी हुकूमत आवेगी, तो हमारा भी रंग-उग वदल जायगा, वह खुन्हें झुठला देना चाहिये। हमारे त्यांगी क्रांसवाले भी सेती गलती करें, तो यह सोचनेकी वात है।

पिर छोग नहते हैं कि ये लोग अितने पैसे छेते हैं, तब हम हुकूमतकी नौकरी नरें, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहियें । सरदार पटेलको अगर १५०० रुपये मिलें, तो हमें ५०० तो मिलने ही चाहियें। यह हिन्दुस्तानमें रहनेका तरीका नहीं है । जब हर्सेक आत्म-छुदिका प्रयत्न करता हो, तब यह सब सोचना कैसा १ पैसेसे किसीकी कीमत नहीं होती।

#### फिर ग्वालियर

ग्वालियर रियासतके केन्द्र गाँवमे मुसलमानोंपर जो गुजरा है, खरें यतानेवाले तारकी बात मैंने की थी। झस बारेमें मुझे वहींके लेक कार्यकर्ताने सुनाया कि आपको में भेक खुराखवरी देने आया हूँ । खालियरके महाराजाने सब सत्ता प्रजाको दे ही है। थोही जो रखी है, खुर्से भी हमारा बहुमत होगा । झुन्होंने मुझसे कहा कि लोगोंको जो सत्ता मिलनी चाहिये, वह मिली, यह सुनकर आप खुश होंगे । हाँ, मगर प्रजा-मंडलवालोंमें मेदभाव आ जाय और वे मुसलमानोंको निकालें, तो मुझे क्या खुद्धी ? अगर आप कहें कि मेदभाव नहीं होगा, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या पारही, क्या भीसाओ, किसीके साथ वैर नहीं करेंगे, तब तो वह मेरा ही काम हुआ । झुसमें मेरा धन्यवाद और आस्म-शुद्धिके यज्ञमे राजा-प्रजा सबको अच्छी तरह भाग लेना है । तब तो हम सारी दुनियाके सामने खहे रह सकते हैं । अगर हमें दुनियाकी चालको, ठीक रखना है जीर झुसके रक्षक बनना है, तो स्थिके सिवा दूसरा कोभी रास्ता नहीं है ।

## १३३

73-9-<sup>3</sup>86

#### नेताजीका जनम-दिन

नान मेरे पास काफी चीजें पढ़ी हैं। जितना हो सकेगा, इतना कहेंगा।

जान सुमापनावूकी नन्म-तिथि है। मैंने कह दिया है कि मै तो किवीकी नन्म-तिथि या मृत्यु-तिथि याद नहीं रखता। वह आदत मेरी नहीं है। सुमापनावूकी तिथिकी मुझे याद दिलाओ गभी। सुससे मै राजी हुआ। सुसका भी अेक खास कारण है। वे हिंसाके पुजारी थे। मै अहिंसाका पुजारी हूँ। पर असमें क्या थे मेरे पास गुणकी ही कीमत है। तुलसीदासजीने कहा है:

" जब-चेतन, गुण-दोषसय, विरव कीन्ह करतार । सत-हस गुण गहहिं पय, परिहरि वारिविकार ॥" हंस जैसे पानीको छोडकर दूध छ लेना है, बैसे ही हमें भी करना चाहिये। मनुष्यमानमें गुण और दोष दोनों भरे पड़े हैं। हमें गुणोंको प्रहण करना चाहिये। दोषोंको भूल जाना चाहिये। ग्रुमापयाष्ट्र बढ़े देश-प्रेमी ये। श्रुन्होंने देशके लिओ अपनी जानकी बाजी लगा थी भी और वह करके भी बता दिया। वे सेनापति बने। श्रुन्की फीजमें हिन्दू, ग्रुमलमान, पारती, सिक्च सब ये। मव बंगाली ही थे, अंद्या भी नहीं था। श्रुनमें न प्रान्तीयता थी, न रंगमेद, न जातिनेट। वे सेनापति थे, अिसलिओ श्रुन्हें ज्यादा सहुलियत लेनी या देनी चाहिये, अंसा भी नहीं था।

अेक बार अेक सज्जन जो बड़े वकील थे, खुन्होंने मुझसे पूछा कि हिन्दू धर्मकी व्याख्या क्या है? मैने कहा, में हिन्दू धर्मकी व्याख्या नहीं जानता । मैं आप जैसा वकील कहाँ हूँ? मेरे हिन्दू धर्मकी व्याख्या में दे सकता हूँ । वह यह है कि जो सब धर्मों को समाम माने, वही हिन्दू धर्म है । सुभापवावृने सबका मन हरण करके अपना काम किया। अिस चीजको हम याद रखें ।

#### सावधानीकी जरूरत

बूसरी चीम — ग्वालियरसे खवर आजी है कि रतलानसे जो आपको अन्व गाँवके झगडेके बारेमें खबर मिनी थी, वह सर्वया ठीक नहीं है। वहाँ कुछ दंगा हुआ तो सही लेकिन आपस-आपसमें। असमें हिन्दू-भुसलमानकी कोओ बात न थी। मुसे अिससे बड़ी खुशी होती है। असमरसे में मुसलमान भाभियोंको जाजत करना चाहता हूँ। मैं तो जो चीज मेरे सामने आती है, असे जनताके सामने रख देता हूँ। स्वापर असी बनी-बनायी बात कहते रहेंगे, तो सबके दिलमें गलतफहमी हो जायेगी। कोओ भी चीज वढ़ाकर न बतावें। अपनी गलती बढ़ाकर बता दें। दूसरोंकी कम करके। तब यह माना जायगा कि हम आतम-शुद्धिके नियमका पालन करते हैं।

मैखर. जुनागढ़ और मेरठ

मैस्रसे तार भागा है कि भापने जो व्रत लिया, अप्रका मेस्रकी जनतापर असर नहीं पढ़ा। वहीं सनहा हो गया है। में मैस्रके हिन्द्-मुसलमानोंको जानता हूँ। जिनके हाथमें हुकूमत है, खुनको भी जानता हूँ। मैने मैस्र-सरकारको लिखा है कि वह, जो कुछ हुआ है, खुरे साफ-साफ दुनियाको बता दे।

ज्नागदसे मुसलमान भाभियोंका तार आया है। वे किसते हैं कि जनसे कमिश्नर और सरदारने हुकूमत के ठी है, तबसे यहाँ हमें न्याय ही मिल रहा है। अब कोओ भी हममें फूट नहीं बाल सकेगा। यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है।

मेरठरे अेक तार आया है। झुसमें लिखा है कि आपके झुपवासका नवीना ठीक आ रहा है। यहाँपर जो नेजनलिस्ट मुसलमान हैं, झुनसे हमें कोशी नफरत नहीं है। पर लीगी मुसलमान सीघे हो गये है या हो जायें। कैसा मानेंगे, तो आपको पछताना पहेगा। आपकी अहिंसा अच्छी हैं, मगर राजनीतिमें नहीं चल सकती। फिर भी हम आपको कहना चाहते हैं कि आजकी जो हुकूमत हैं, वह अच्छी है। अिसमें किसी तरहकी तवहीछी नहीं होनी चाहिये।

में तो नहीं समझता कि तबदीळीका सवाल खुठता कहाँ है। मगर 'त्वरीलीकी गुंजाभिक्ष हो, तो जिनके हाथमें हुकूमत है, खुन्हें निकालना आपके हाथोंमें है। में तो अितना जानता हूँ कि खुनके बिना आज आप काम नहीं चला सकेंगे।

### गहारोंसे कैसे निपटा जाय

जाज यह कहना कि राजनीतिमें अहिसा चल नहीं सकती, निकम्मी वित हैं। आज जो काम हम कर रहे हैं, वह हिंसाका हैं। मगर वह चल नहीं सकता। मेरठके असलमानोंने आजारीकी लड़ाओं काफी हिस्सा िया है। आजकलकी राजनीति अविश्वाससे चल ही नहीं सकती। भिष्ठिओं हमें मुसलमानोंपर विश्वास रखना ही होगा। यदि हमने तय कर लिया हैं कि माओ भाओं बनकर रहना है, तो फिर हम किसी असलमानपर खामखाह अविश्वास न करेंगे, फिर भले वह लीगी हो। मुनलमान कहें कि हिन्दू-सिक्ख बदमाश हैं, तो यह निकम्मी वात है। कीसे ही हरओं के लीगी के लिओ यह मान लेना भी बुरा है। अगर कोओं

कीपी या दूसरा कोओ भी बुरी बात करता है, तो आप असकी खंबर सरकारको हैं। हमारा परम धर्म मैंने सबको बता दिया है कि हम न्याय हुकूसतके हार्थोमें रहने दें; अपने हार्थमें न के कें। वह वहिशयाना कान होगा। मेरे पास बहुतसे तार आ रहे हैं। सबका अवाव नहीं दे सकता, अतिकिओ समाके नारफत मैं आप सबका अहसान मानता हैं। आपकी हुआ सफ्क हो।

#### १३४

28-3-186

मैंने आपसे प्रार्थना तो की है कि प्रार्थनाके समय सबको शान्त रहना चाहिये। टेकिन बच्चे चीखते ये और वहनें आपसनें बार्तें करती थों। अभी भी कैमा ही है। तो बच्चोंको नहीं सँभाल सकते, सुन्हें बच्चोंको दूर ने जाना चाहिये।

कैदियों और भगाजी हुजी औरतोंकी अदला-वदली

भेक तार है। अत्तपर मुझे कठ ही नहना था। वह लन्या है। अन्में लिखा है कि दोनों हुन्मतोंके बीन यह समझौता हो गया है कि पाटेनम पंजावमें जो हिन्दू या ितन्य हैदी हैं और पूर्व पंजावमें जो मुसलमान कैदी हैं, अनकी अदला-बदली कर देंगे। असी तरह भगाओ हुसी औरतों और उदकियोंकी भी अदला-बदली कर देंगे। गगर वह योदे सनय चठनेके बाद अब बन्द हो गया है। असकी बजह यह बताओ जाती है कि पाटेनम पंजावकी सरकार नहती हैं कि पूर्व पंजावमें जितने देशी राज्य हैं, अनके सारे कैदियोंको भी साय नाय वापस करना ही नाहिये। पूर्व पंजावकी सरकारन इहना है कि तबादलें समझौतेके समय देशी राज्योंके कैदियोंका सवाल असके सामने रखा ही नहीं गया था। अब पाटेनम पंजावकी सरकारकी तरफ से लेक नभी वर्ती गया था। अब पाटेनम पंजावकी सरकारकी तरफ से लेक नभी वर्ती वाली जाती है। सगर यह बात सही है, तो ठीक नहीं है। मगर मै तो कहूँगा कि पाटेनम पंजावकी राज्योंने मठे थोडे ही हिन्द.

कैरी हों. इससे हमें क्या ? मेरी निगाहमें तो यह नहीं हो सकता कि परिचम पंजाबसे अगर १० लक्कियाँ आती हैं, तो पूर्व पंजाबसे भी १० ही जानी चाहियें. ११ वीं नहीं । जितनी लड़िकयाँ पूर्व पंजावमें पड़ी हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, या दूसरे कैदी हैं, ख़ुन सबको वांपस कर देना चाहिये। और यह सब विना शर्त होना चाहिये। लेकिन हमसे यह नहीं होता है, क्योंकि हममें वैर भरा है। पश्चिम पंजाबवालोंको मी मेरा यही कहना है कि माना कि कहीं कम और कहीं ज्यादा लडिकयाँ और ओरतें भगाभी गर्भी. या कम-ज्यादा लोग कैद करके रखे गये। छेकिन अिरादेकी कमी तो कहीं नही थी। हमें चाहिये कि गिनती किये विना हम सबको छोड दें। कोसी सेक लड़कीको छे गये. वह भी गळती है. और सौको छै गये वह भी गळती है। आज तो इम सब विगडे हैं । द्वराभीका मुकावळा क्या करना ? भगाओ हुआ औरतों या कैदियोंके तवादलेका जो काम चलता है, श्रुसमें एकावट नहीं आनी चाहिये । दोनों मित्रतासे काम करें, तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है। दोनोंको मै कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो गया, हुए भूलकर चलना है। हमें अपने धर्मका पालन करना ही चाहिये। अगर इम समझ गये हैं कि अब हमें झगडा करना ही नही है, और इमने आत्म-शुद्धि कर ली है, तो हमारे नीच भैसे सवाल झुठने ही नहीं चाहियें।

मेरे पास शिकायत लग रही है कि पश्चिम पंजाबमें जो औरतोंको हुँ । है तो हुँ ने खुनको जितनी संख्यामें चाहिये खुतनी संख्यामें जीटा नहीं हूँ । मै तो यह बात पूरी पूरी जानता नहीं हूँ । किंकन अगर यह मही है, तो शरमकी बात है । असा ही पूर्व पंजाबके किंभे मी है । अगर हम ऋहते अभक बात हैं और करते दूसरी बात हैं, तो यह ठीक नहीं । असमें दुरुस्ती होनी चाहिये । नहीं होती, तो अितिहास गवाही देगा कि जो फाका मैंने किया, खुसकी शर्तके शब्दोंका पालन तो दिल्लीवालोंने किया, छेकन खुसके रहस्यका नहीं ।

अमी मी वहनें बहुत वार्ते कर रही हैं। असे तो मेरा काम आगे नहीं चल सकता। हमेशा प्रार्थनामें आना और अिस तरह आवाज करना ठीक नहीं । में कहाँ तक शान्ति रखनेके छिने कहता रहूँ 2 अगर आप शान्त रहें, तो में काफी वह सकता हैं। मगर आज वह नहीं होगा।

## १३५

24-9-186

## दिल्लीमें पूर्ण शान्ति

अव हममें दिलमा समझीता हो गया है, असा लोग वहते हैं ।
मै मुसलमानींसे पूछता हूँ और हिन्दुओंसे भी । सब यही कहते हैं कि
हम अब समझ गये हैं कि अगर आपस-आपसमें ठवते रहेंगे, तो जान
हो नहीं सकेगा । असिलिओ आप अब विफिक रहें । मै यह पूछना तो
नहीं चाहता कि अस समामें कितने मुसलमान हैं । मगर मै सबको
माओ-माओ वननेको कहूँगा । आप किसी मी मुसलमान से अपना
दोस्त वना लें, वा यह सानिये कि जो मुसलमान आपके सामने आता
है, वह आपका दोस्त है और मुसले कहूँ कि चलो प्रार्थना-समामें
आरामसे बैठो । यहाँ किसीसे नफरत तो है ही नहीं । दो दिनसे तो
यहाँ नफी आदमी आ रहे हैं । अगर सब अपने साथ अक-अक
मुसलमानको लाते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है । अससे हम
यही बता सकते हैं कि हम साओ-माओ हैं ।

### महरोलीका अर्स

महरोलीमें जो दरगाह है, वहाँ कलने खुर्स छुर होगा। बैसे तो हर वर्ष होता है, लेकिन श्रिस वर्ष तो हमने दरगाहको टहा दिया या बिगाइ दिया था। जो पत्थरकी पच्चीकारीका काम था, वह भी तोड दिया गया था। अब कुछ ठीक कर लिया गया है। श्रिसलिओ अर्ध जैसा पहले मनता था, वैसा ही अब मनेगा। वहाँ कितने मुसलमान आते हैं, श्रिसका मुद्दे कोशी पता नहीं है। लेकिन श्रितना तो मुद्दे माछम है कि वहाँ दरगाहमें मुसलमान भी काफी जाते थे और हिन्द्र भी। मेरी तो खुम्मीद है कि आप सब हिन्द्र श्रिस बार भी शान्तिले

और पक्की भावनासे वहीं जायें. तो वटा अच्छा हो । मुझको पता तो लग जायगा कि कितने हिन्दू गये और फितने नहीं । छेकिन वे वहाँ जानेवाले मुसलमानोंका मजाक न करें और किसी तरहकी निन्दा न करें। पुलिसके लोग वहाँ होंगे तो सही, टेकिन कमसे कम होने चाहिये । आप सब प्रतिस बन जाये और सब काम भैसी ख़बीसे हो कि वह चीज सारी दुनियानें चली जाय । अितना तो हो गया कि आप वहे नशहर हो गये हैं। अखवारों में भी आता है और मेरे पास तो तार और खत दुनियाके हर हिस्सेसे आते हैं। चीनसे तथा अशियाके सब हिस्सोंसे आ रहे हैं और अमेरिका व बूरोपसे भी। दुनियाका कोओ मी देश बाकी नहीं बचा है, और सब यही कहते हैं कि 'यह तो बहुत बुरुन्द कान हो गया है। इस तो कैसा मानते ये कि अप्रेज तो वहाँसे मा गये। अव हिन्दुस्तानी तो जाहिल आदमी हूं और जानते ही नहीं हैं कि अपना राज नैसे चलाना चाहिये। वे तो आपस आपसमें लढ़ते थे।' १५ अगस्तको हमने आजादी तो है छी । हम तारीफ भी कर रहे थे िक हम आजारीकी लढ़ाओंमें तलवारके जोरसे नहीं लड़े । हमने शान्तिसे लंडाओं की या ठण्ढी ताक्तकी लंडाओं की. और श्रुसका नतीजा यह <sup>हुआ कि</sup> हमारी गोदने आवर आजादी देवी रमण करने लगी । ९५ अगस्तको यह घटना हो गआ। हैिकन वादमें हम ख़ुस भूँचाओरे नीचे गिरे और हिन्दुओं, मुसलमानों और सिक्पोंने ओक दूसरेके साथ वहिस्याना बरताव किया । टेकिन मुझे आशा है कि वह पागलपन कुछ दिनका था। आपके दिल मजबूत हैं। माल्म होता है मेरे खुपवासने लोगोंके श्रुप्त पागलपनको दूर करनेका काम किया है। मुखे आशा है <sup>कि यह हमेशाका अिलाज सावित होगा ।</sup>

# "अब मुझे छोड़ दें"

में २ फरवरीको वर्धा चला जायूँगा । राजेन्द्रवायू भी मेरे साथ जायेंगे । लेकिन में वहाँसे जल्दी ही लौटनेकी कोश्चिण करूँगा । अखगरोंमें छपा यह समाचार गलत है कि मे वहाँ अपेक महीने तक देव्हेंगा। लेकिन मे वर्धा तमी जा सकता हूँ, जब आप लोग आशीर्वाद देंगे और यह कहेंगे कि अब आप आरामसे जा सकते हैं । हम दहीं आपसमें टहनेवाले नहीं हैं ।

बादमें में पाकिस्तान भी जासूँगा । लेकिन सुचके लिने पाकिस्तान सरकारको मुझे कहना है कि तू सा सकता है और अपना काम कर सकता है । सगर पाकिस्तानको लेक भी स्वेकी हुनूनत मुझे बुलायेगी, तो भी ने वहाँ चला जासँगा ।

#### भाषाबार प्रान्त

जब जब कार्रेस कार्य-समितिकी देठक नेरी हाजरीने होवी है. तव तव नै आपको झुचके वारेमें कुछ न कुछ बता देता हूँ। आद वार्य-समितिकी दूसरी वैठक हुनी और ख़सरें काफी वार्ते हुनों। सब बातीने तो आपकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, टेकिन अेक बात आपको बदाने लायक है। क्रानेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमें वितनी बड़ी-बड़ी माषाज हैं. सुदने प्रान्त होने चाहियें । दापेउने बड़ मीं कहा या कि हुकूनत हमारे हायमें आवे ही कैसे प्रान्त बनाये जारेंगे। वेंते तो साज भी ९ या १० प्रान्त बने हुझे हैं सीर वे केक मरहजके मातहत हैं । जिसी तरहते अगर नवे प्रान्त वर्ने और दिल्लीके मातहत रहें, तब तो कोली हर्नकी बात नहीं । टेकिन वे सब अतग-अतग होक्त आजाद हो जायें और अेक सरक्जके सातहत न रहें, तो फिर वह केक निक्रमी वात हो जाती है। अलग-अलग प्रान्त बननेके बाद वे यह न समझ है कि बम्बओका नहाराष्ट्रने कोली सम्बन्ध नहीं, महाराष्ट्रका क्लोटक्से नहीं और क्लीटक्ला सान्त्रसे के ली चम्बन्य नहीं । तब तो हमारा काम विगड़ जाता है । निसिटिमे सब सापचर्मे मार्का-मार्की सन्द्रे । अस्ति सलावा, मापावार प्रान्त वन जाते हैं, तो प्रान्तीन भाषाओंकी भी दर्ककी होती है । वहाके लोगोंकी हिन्दुरनानीमें तालीन देना वाहियात बात है और अंग्रेजीने देना दी और भी वाहियात है।

### सीमा कमीशनकी जहरत नहीं

अत्र चीनावन्दी-स्मोशनोंकी बात हो हमें मूल जानी चाहिये। लोग आपसमें मिलजुलकर नक्त्रो बतालें और खुन्हें पंडित सवाहरलालजीके सामने रख दें। वे हुकूमतकी तरफसे खुनपर दस्तखत दे देंगे। वास्तवमें भिरोका नाम तो आकारी है। सगर आप केन्द्रीय सरकारको सीमार्जे तय करनेके किंअे कहें, तब तो काम बहुत कंठिन हो आयगा।

#### १३६

₹**६**-१-<sup>1</sup>8८

#### आज्ञादी-दिन

बाज २६ जनवरी, स्वतंत्रताका दिन है। जव तक हमारी
शावारीकी लवाओ जारी थी और आजादी हमारे हाथमें नहीं आओ

तै, तव तक शिसका श्रुत्सव मनाना जरूर मानी रखता था। किन्तु
अव आजादी हमारे हाथमें आ गओ है और हमने अिसका स्वाद
क्वा है, तो हमें लगता है कि आजादीका हमारा स्वप्न अक अम
ही था, जो कि अब गलत सावित हुआ है। कमसे कम मुझे तो
भी लगा है।

आज हम किस चीजका खुत्सव मनाने वैठे हैं है हमारा भ्रम गला धावत हुआ जिसका नहीं । मगर हमारी जिस आशाका खुत्सव मनाने हमें जरुर हक है कि काळीसे काळी घटा अब टल गसी है और हम खुस रास्तेपर हैं, जिसपर आते-जाते हुओ तुच्छसे तुच्छ प्राम्वाधीकी गुलामीका अन्त आयेगा और वह हिन्दुस्तानके शहरोंका रास नकर नहीं रहेगा, बहिक देहातोंके विचारमय खुद्योगोंके मालकी मिलि और विकीके छिओ शहरके छोगोंका खुपयोग करेगा । वह यह यह दिद करेगा कि वह सचमुच हिन्दुस्तानकी भूमिका नायका है ।

भिस रास्तेपर आगे जाते हुने अन्तमें सब वर्ग और सम्प्रदाय भेक समान होंगे। यह ह्यिंज न होगा कि बहुसंख्या अल्पसंख्यापर — नाहे वह कितनी ही कम या सुच्छ क्यों न हो — अपना प्रभुत्व जमारे या श्रुष्क प्रति भूँच-नीचका भाव रखे। हमें चाहिये कि जिस भाशाके फर्जाभृत होनेमें हम ज्यादा देरी न होने दें, जिससे छोगोंके दिल स्टेहो जायाँ।

दिन-प्रतिदिनकी हड़तालें और तरह-तरहकी यदअमनी, जो देगर्में चल रही है, वह क्या असी चीजकी निशानी नहीं कि आशाओं पूरी होनेमें बहुत देर लग रही है ? वे हमारी क्मजोरी और रोगकी सूचक हैं। मजदूर वर्गको अपनी गांक्त और गौरवको पहचानना चाहिये। झनके मकाबलेमें वह शक्ति या गौरव पुँजीपतियोंने महाँ है. जो कि हमारे साम वर्गमे भरा है ? सन्यवस्थित समाजमें हडतालोंका वदशमनीके लिओ अवसर या अवकाश ही नहीं होना चाहिये। असे समाजमें न्याय हासिल करनेके लिओ काफी कानूनी रास्ते होंगे। खुली या छिपी जोरावरीके लिओ स्थान ही न होगा । कारखानों या कोयटेकी खानोंने या और वहीं भी हडताठें होनेसे सारे समाज और ख़द हडताटियोंको आर्थिक तकसान झठाना पहता है । मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लम्बा लेक्चर मेरे मुँहमें शोभा नहीं देता. जब कि मैंने ख़द जितनी सफल हदतालें करवाओं हैं। अगर कोओं जैसे टीकाकार हैं, तो अन्हें याद रखना चाहिये कि अरस वक्त न तो आजादी यी और न ही अस क्सिके कानूनी जान्ते थे. जो कि आजन्छ हैं। क्सी बार तो मुझे ताज्ज्व होता है कि क्या हम सचमुच ताकतकी सियासी शतरंज और सत्तापर र्जुगल मारनेकी वना (बीमारी) से, जो पूर्व और पश्चिमके सब देशोंने फैल रही है, वच सकते हैं। अिससे पहले कि मैं अिस विषयको यहाँ छोड़ें, मैं यह आशा प्रकट किये विना नहीं रह सकता कि यदापि भौगोळिक और राजनीतिक दृष्टिसे हिन्द्रस्तान दो भागोंमें वेंट गया. छेकिन हमारे दिल जुदा नहीं हुओ, और हम हमेगाके दोस्त वनकर मामियोंकी तरह अन्न दूसरेकी मदद करते रहेंगे और अक दूसरेको अिज्जतकी निगाहसे देखेंगे । जहाँ तक दुनियाका ताल्छक है. हम जेक ही रहेंगे।

कण्ट्रोलका इटना और यातायात

कपदेपरसे अकुश श्रुठानेके फैसलेका सब तरफसे स्वागत किया । गया है । देशमें कपदेकी कभी कभी श्री ही नहीं । और हो भी कैसे सक्ती है, जब कि देशमें अितनी रूआ, अितने कातनेवाले और-बननेवाले मौजूद हैं ? कोयले और जलानेकी लकदीपरसे अकुश श्रुठनेपर भी जितना ही सन्तोष प्रकट किया गया है। यह घडी देखतेकी चीज
है कि अन बाजारमें गुढ़ जरुरतसे ज्यादा आकर जमा हो रहा है,
और गुड़ ही गरीन आदमीकी खराकमे गर्मी देनेवाली चीजके अशको
पूरा कर सजता है। गुडके जिन जमा हुओ ढेरोंको घटाने या जहाँ
गुड़ बनता है, वहाँसे दूसरी जगह गुड़ पहुँचानेकी को सूरत नहीं,
अगर तैजीते सामान होनेका चन्दोगस्त न हो। जिस विषयको ख्व
समझनेवाले अेक मित्र अपने पत्रमें जो लिखते हैं, वह ध्यान देने लागक है.

"यह कहनेकी अरूरत नहीं कि अकुश शुठानेकी नीतिकी सफलताका ज्यादा आधार अिस चीजपर ही है कि रेलगाडी या सददसे सामानके नकलो-हरकतका ठीक-ठीक चन्दोवस्त किया जाय । भगर रेलसे माल अधर-अधर है जानेके तंत्रमें सुधार न हुसा. तो देशभरमें कहत (अकाल) फैलने और अकुश झुठानेकी सब योजनाके अस्तन्यस्त हो जानेका डर है। आज जिस तरहरे माल हे जानेका हमारा तंत्र चल रहा है. झससे दोनों, अङ्गक चलाने और अक्रग खठानेकी नीति सख्त खतरेमें हैं। हिन्दुस्तानके जुदा जुदा हिस्सॉमे भावोंमें जितना भयंकर फर्क होनेकी वजह भी माल खुठानेके साधनोंकी यह कमी ही है। अगर गुड़ रोहतकर्में आठ रुपये मन और वम्चअमिं पचास रुपये मनके ्हिसावसे विकता है, तो यह माफ बताता है कि रेलवे तंत्रमें क्हीं संख्त गडवड हैं। महीनो तक मालगाडीके डिज्बोंमेंसे सामान नहीं खुतारा जाता। डिब्बों और क्रोयलेकी कमीके वहाने और तरह तरहके मालको तरजीह देनेके वहाने मालगाडीके डिब्वॉपर माल लादनेमें सख्त बेअीमानी और घूसका वाजार गर्न है। भेक डिब्बेको किरायेपर हासिल करनेके लिओ सैकर्को रुपये खर्च करने पड़ते हैं और कभी कभी दिनों तक स्टेशनोंपर झक मारनी पदती है। डिञ्बोंकी माँग पूरी करने और डिञ्बोंको चलते रखनेमें ट्रान्सपोर्टके मत्रीकी भी अभी तक कुछ चली नहीं। अगर अकुश अठानेकी नीतिको सफल वनाना है, तो ट्रान्सपोर्टके मंत्रीको रेल और सड़ककी सारीकी सारी ट्रान्सपोर्ट-ज्यवस्थाकी फिरसे जैंच- पइताल करनी होगी। तभी यह नीति, जिन गरीव लोगोंने राहत देनेके लिखे चलाशी जा रही है, खुनको फायदा पहुँचा सकेगी। आज अिस ट्रान्सपोर्टके कस्रसे लाखों और करोड़ों वेहातियोंको सख्त तकलीफ खुठानी पहती है और खुनका माल मंडी तक पहुँचने ही नहीं पाता।

"जैसा में पहले लिख चुका हूँ, पेट्रोलका रेशनिंग बन्द करना ही चाहिये और सदक्से सामान होनेके साधनोंका अिजारा और परिमटका तरीका बिलकुल बन्द होना चाहिये। अिजारों थोडी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियोंका ही लाभ होता है और करोड़ों गरीबोंका जीवन दूसर हो रहा है। अकुश खुठानेकी नीतिकी ९५ फी सधी सफलता खुपरोक्त शर्तोंपर ही निर्भर है। जो स्चनाज खूपर धी गश्री हैं, खुनपर अमल हुआ, तो परिणाम स्वरूप देहातोंसे लाखों टन खादापदार्थ और दूसरा माल देशभरमें आने लगेगा।"

#### घुसखोरीका राक्षस

यह वेभीमानी और घूसखोरीका विषय कोओ नया नहीं हैं, केवल अब वह पहलेसे बहुत ज्यादा बद गया है। बाहरका अकुश तो इन्छ रहा ही नहीं हैं, जिसलिओ यह घूसखोरी तब तक बन्द न होगी, जब तक जो लोग असमें पहें हैं, वे समझ न छें कि वे देशके लिओ हैं, न कि देश झुनके लिओ। असके लिओ जरूरत होगी अक अूँचे दरजेके नैतिक शासनकी। झुन लोगोंकी तरफसे, जो खुद घूसखोरीके अस मर्जसे बचे हुओ हैं और जिनका घूसखोर अमलदारोंगर प्रमाव है, मेसे मामलोंमें झुदासीनता दिखाना गुनाह है। अगर हमारी सच्चाकालकी प्रार्थनामें इन्छ भी सचाओ है, तो घूसखोरीके अस राह्मसको खतम करनेमें झुससे काफी मदद मिलनी चाहिये।

### मुसलमान और प्रार्थना-सभा

प्रार्थना-सभामें गाधीजीने माज प्छा कि कितने मुसलमान हाजिर हैं <sup>2</sup> भेक ही हाथ सूपर झुठा । गाधीजीने कहा, अिससे मुझे सन्तोप नहीं होता । प्रार्थनामें आनेवाले सब हिन्दू जौर सिक्ख भाभी-बहन अपने साथ भेक भेक मुसलमानको लावें ।

### महरोलीका अर्स

शुपके वाद महरोडीकी दरगाह शरीफर्ने ख़र्सके मेलेका जिक करते हुअ, जिसमें आज सुबह वे खुद गये थे, गाधीजीने कहा, किसीको वहाँ याने-जानेमें झिझक नहीं थी । मैंने जान वृक्षकर मुसलमान मामियोंसे पूछा कि हमेगा जितने आते थे. खतने तो नहीं आ सके होंगे। तो श्र-होंने कहा, कुछ डर तो रहा ही होगा । हममें असे लोग भी हैं न. जो डर-सा बता देते हैं। वे कहते हैं, अलाहाबादमें कुछ हो गया है, वही यहाँ हुआ, तो हिन्दू क्या करेंगे ? अिन्सान अिन्सानसे डरे यह कितनी शरमकी बात है ! लेकिन कमसे कम मेंने भितना तो पाया कि जितनी तादाद वहाँ मुसलमानोंकी थी, खुतनी ही हिन्दुओंकी भी थी और ख़नमें सिक्ख भी काफी थे। पीछे अक द़ खद बात भी मैंने देखी । वह दरगाइ तो वादगाही जमानेकी है । आजकी थोड़े ही है । बहुत पुराने जमानेकी है। अजमेरकी दरगाह गरीफरे दूसरे नम्बरपर आती है। मुख्य चीज वहाँका नक्काशीका काम ही था। वह वहत खबसरत था। वह सब तो नहीं, छेकिन काफी उहा दिया गया है। नक्काशीकी जाठियाँ काफी तोड़ डाडी गओ हैं। सुझे यह देखकर बहुत दु ख हुआ। मे तो अपने वहिमायाना चीज ही कह सकता हैं। मैंने अपने दिलसे पूछा, क्या इम यहाँ तक गिर गये हैं कि अक जगहपर किसी सौछियाकी कब बनाओं गओ है - और कब भी बहुत आलीशान, हजारों रुपये

श्रुसपर खर्च हुने हैं — श्रुसको हम जिस तरह तुक्सान पहुँचाई ! माना कि जिससे भी वदतर पाकिस्तानमें हुआ है। यहाँ नेक गुना हुआ और वहाँ दस गुना। जिसका हिसाब मै नहीं कर रहा। मेरे नजदीक तो चाहे थोदा गुनाह करो, चाहे ज्यादा; श्रुसकी तुलना मै नहीं करता। वहाँ जो हुआ, वह श्रुरमनाक है। लेकिन सारी दुनिया अगर श्रुरमनाक वात करती है, तो क्या हम भी करें ? शैसा नहीं करना चाहिये, यह आप भी मानेने।

मुझको पता चला है कि दरगाहमे हिन्दू और मुसलमान दोनों काफी तादादमें आते हैं और मिन्नत भी छेते हैं। जो औलिया वहाँ और अजमेर शरीफर्मे हो गये हैं, वे असा वहा दर्जा रखते हैं। छनके दिलमें हिन्दू-मुसलमानका कोओ मेदभाव नहीं था। यह तो अतिहासिक बात थी और सच थी। मुद्दे झुठ बतानेमें किसीको कुछ फायदा नहीं। असे जो औलिया हो गये हैं, अनका आदर होना ही चाहिये। पाकिस्तानमें क्या होता है, अस तरफ हम न देखें।

### सरहदी सबेमें और ज्यादा हत्याओं

भाज ही मैंने अखनारोंमें देखा है कि पाक्स्तानमें अेक जगह
१३० हिन्दू और सिक्त कतल हो गये हैं और पीछे वहाँ छट-पाट
भी हुआ। किमने खनको कतल किया? सरह्वी स्वेक अपूर जो छोडी
छोडी कौमें मुसलमानोंकी रही है, अन्होंने वस खनपर हमला किया और
खन्हें मार डाला। खन लोगोंने को आ गुनाह किया था, असा को आ
नहीं कहता। पाक्स्तानकी हुकूमतने जो वयान निकाला है, खसमें
यह भी कहा है कि कभी हमलावरोंको हुकूमतने मार डाला। जब वे
कहते हैं, तव खनकी वात हमें मान लेगी चाहिये। वहाँ जो हुआ,
खुसपर हम गुस्मा करें और यहाँ भी मारना ग्रह कर दें, तो वह
वहियाना बान होगा। आज तो आप माभी भाभी होकर मिलते
हैं, पर दिलमें अगर गन्दनी हैं, वैर या हेप हैं, तो जो प्रतिज्ञा
आपने की भी, खुछे छुठला देते हैं। पीठे हम सबकी खाना-चरावी
होनेवाली हैं। यहाँ मचने यह महसूस मिया। किसीने भीन पूटा तो

नहीं, पर खनकी बाँखोंपरसे में समझ्गया। पाकिस्तानमें जो कुछ हुआ, खपका हिसाब देना हमारी हुकूमतका काम है। खसका काम वह जाने। इमारा काम तो यही है कि अेक दूसरेका दिल साफ करनेकी जो क्सम हमने खाओं है, खसे कायम रखें, और खसपर समल करें।

#### अजमेरके हरिजन

असी अजमेरमे राजक्रमारी बहन चली गुआ थीं । झन्होंने वहाँकी <sup>ओक</sup> खतरनाक और हमारे लिओ वहीं शरमकी वात सुनाओ। वहाँ जो हरिजन रहते हैं. खनसे वहींवाले काम लेते हैं और वे करते हैं । मगर जिस जगह वे रहते हैं. वह बहत गंदी और मैली है । वहाँ तो हमारी ही हुकूमत है और अच्छी खासी हुकूमत है। वहाँके हिन्दू और सिक्ख अमलदार अिसी हकुमतके मातहत काम करते हैं। क्या अन्हें खयाल नहीं आता कि असा शरमका काम हम कैसे करते हैं ? वहाँ सफेद पोशाक पहननेवाले वहतसे हिन्दू हैं । वे खासा पैसा कमाते हैं और खुशहालीमें रहते हैं । वे क्यों न ओक दिनके लिओ हरिजन-वस्तीमें जाकर रहें ? वे अगर वहाँ जायें. तो अन्हें कय हो जायगी और अनमेंसे कोओ तो शायद मर भी जावेंगे । भैसी जगह अिन्सानोंको रखना, न्योंकि श्चनका यह गुनाह है कि वे हरिजनोंके घर पैदा हुओ, बहुत सुरी बात है। यहाँ दिल्हीमें भी मे हरिजनोंकी वस्तीमें गया हूँ । वह भी बहुत खराब है। मगर अजमेर झससे भी बदतर है। यह वड़ी शरमकी बात है। क्या असी शरमनाक वार्ते हम करते ही रहेंगे ? हमने आजाबी तो पाओ. लेकिन ख़स आजारीकी तब तक कोओ कीमत नहीं, जब तक हम जिस तरहकी चीजें बन्द नहीं कर सकते । यह अक दिनमें बन्द हो सकता है। क्या इम इरिजनोंको सूखी जगहमें नहीं रख सकते ? वे मैला अठानेका काम तो करें, लेकिन वे मैलेमें ही पड़े रहें, भैसा तो नहीं हो सकता । हमारी तो आज अकल मारी गओ है । हमारे पास हट्य नहीं रहा और इम अश्विरको भूल गये हैं। असीलिओ तो गुनाहके काम करते जाते हैं। और पीछे हम अक-दूसरेका भैव निकालें. दूसरोंको दोष दें और खुद निर्दोष बनें, यह बड़ी खतरनाक बात है।

## मीरपुरके दुःखी

अन्दानं अक और वात चहना चाहता हूँ, और वह है मीएएर वारोंनें। अक दफा तो नेंने थोड़ाला चहा भी था। मीएएर चारगीरों है। अब वह हमलावरों के हाथमें है। वहाँ हमारी काफी वहनें यी। झुन्हें वे झुड़ा ले गये हैं। झुन्हें वे वेजावल भी चर लेंते हैं, जितमें मेरे दिलमें कोशी शक नहीं। खाना भी झुन्हें दुरा विया जाता है। चन्द वहनें तो पाकिस्तानक जिलाकें हैं — गुजरात जिलेंनें हेंटन तक शायद पहुँची होंगी।

मै तो कहूँगा कि जो हमलावर - हमला कर रहे हैं, अनमें भी कुछ तो नर्यादा होनी चाहिये। मैं हमलावरों कहता हूँ कि आप अिस्लामको विगादनेके लिये यह नाम कर रहे हैं जौर कहते वह हैं कि आवाद कारमीरके लिये कर रहे हैं । कोशी खानेके लिये कर रहे हैं । कोशी खानेके लिये छरपाट करे, वह मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो लोटी लड़कियाँ हैं, अन्हें विशिज्जत करना, अन्हें खाने और पहननेको न देना, वह मी क्या आपको कुरान शरीफने लिखाया हैं ? और पीछे पाकिस्तानमें जिन लड़कियों हो अतह ले गये हैं, अनके बारेमें में पाकिस्तानकी हुकूमति मिलत कहना कि अस तरहकी जो मी लड़कियाँ हैं, अन्हें वापस कर और अपने घरोंको जाने हैं।

वेवारे मीरपुरके लोग मेरे पास आगे हैं। वे काफी तगढ़े हैं जीर गरमिन्दा होते हैं। मुझे सुनाते हैं कि क्या वजह है कि हमारी अितनी वही हुकूनत अितना सा काम भी नहीं कर सकती? मैंने अन्हें समसानेकी कोशिश तो की। जवाहरलालकी जिस बारेंमें कोशिश कर रहे हैं और बहुत दु.खी हैं। टेकिन अनके ट्रैंखी होनेले और अतक कोशिश करनेसे मी क्या? जो लोग छट गये हैं, ताराज हो गये हैं, जिन्होंने अपने रिर्तेदारों को गांव दिया है, अनको कैसे सन्तोध दिलाया जाय? आज जो माजी आया, असके १५ आटनी वहाँ करल हो गये हैं। असने कहा, असी जो वहाँ पड़े हैं, सुनका क्या हाल

होनेवाला है <sup>2</sup> मेंने सोचा कि दुनियाके नामसे और अदिवरके नामसे वहाँ जो हमलावर पड़े हैं, खुनसे और खुनके पीछे पाकिस्तानसे भी यह कहूँ कि आप विना किसीके मोंगे अपने आप शोहरतके साथ खुन दहनों से वापस लौटा दें। असा करना आपका धर्म है। में अिस्लामको काफी जानता हूँ और मेंने खुस वारेमे काफी पड़ा भी है। अिस्लाम यह कमी नहीं सिखाता कि औरतोंको खुषा ले जाओ और खुन्हें अस तरह ं खो। वह धर्म नहीं, अधर्म है। वह शैतानकी पूजा है, अीस्वरकी नहीं।

#### १३८

26-9-'86

### वहावलपुरके दोस्तोंसे

प्रार्थनाके बाद अपना भाषण शुरू करते हुओ गाषीजीने जिक किया कि बहावलपुरके कुछ भाजियोंकी शिकायत थी कि अन्होंने मिलनेका समय मोंगा था, पर अन्हें समय नहीं दिया गया। गाषीजीने अनके लिओ समय निकालनेका बचन दिया, और विश्वास दिलाया कि अनके लिओ जो भी किया जा सकता है, किया जा रहा है। अन्होंने कहा कि डॉ॰ मुझीला नय्यर और लेसली कॉस साहब वहावलपुर चले गये हैं और नवाबने अनकी पूरी सहायता करनेके लिओ कहा है।

#### राजधानीमें शान्ति

भगवानकी ऋपासे यूनियनकी राजधानी दिल्छीमें तीनों जातियोंमें फिरसे गान्ति कायम हो गभी है। अससे सारे हिन्दुस्तानमें हाळत जरूर सुधरेगी !

### दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह

दक्षिण अभीकाका जिक करते हुओ खुन्होंने कहा — आप जानते हैं कि दक्षिण अभीकामें हमारे लोग अपने हकोंके लिये लड रहे हैं। यहाँ अस तरह कोओ किसीके हक नहीं छीनता कि लोग कहीं जमीन न टे सकें, जहाँ रहना चाहते हों. वहाँ रह न सकें । हरिजनोंके हनने बहर केंग्रे हाल कर दिये हैं। पर बाकी हिन्दुस्तानमें केंग्र इन्न है ही नहीं। लेकन दक्षिण अभीकार्ने तो कैसा है. असका में गवाहे हूँ । अिचलिओ ने वहाँ हिन्दुस्तानका मान रखनेके लिओ और हिन्दुस्तानके इकोंके किसे कह रहे हैं। बहुत तरीक से वे कह सबते हैं। देनिन वे तो सलामही होनेका दावा करते हैं । असलेओ सलामहकी सकार् लह रहे हैं। इसनके तार भी आ जाते हैं। वे विना परवानेके व्हीं जा नी नहीं सकते — जैसे नेटाल, ट्रान्सवाल, हिल स्टेट, नेप कॅलेनी वगैराने भैचा तिलतिला रहा है। दक्षिण सफीदा सेक खंड नैसा है कोओ छोटा-मोटा मुक्त नहीं है । नेटालसे सगर परवाना निष्टे, तो ने रान्छवाल जा सकते हैं. नहीं तो नहीं । तो अर्व सबने कहा कि वह इनाए भी मुक्त है। क्यों हमारे अधर अधर जानेने किसी तरही रुवादट हो ? बहत्तुं तो वहाँ चले भी गये, और मुझे कहुन पहेगा कि जिस बक्त तो वहाँकी हुक्मतने क्षक शराफन बताओं है। सुन्हें अभी तक परदा नहीं । टान्सवाटका जो पहला शहर आता है जाकरेल, वहाँ वे चछे गये हैं। आगे चलका अन्हें पकड सकते हैं. पर अभी तक पक्का नहीं है । हक्नतके विपाही तो वहाँ मौजूद थे. तेकिन वे सब देखते रहे और अन्हें कुछ कहा नहीं । वहाँ अन्हें मोटर भी सबी मिली, विवर्ने बैठकर वे काने चले गये। स्नेर वहाँ जलवा हुआ, निसमें खनका स्वागत-सत्कार किया गया । मेने लोचा कि जितनी खबर तो आपको दे हूँ । यह वहीं बहादरीका काम है । वहाँ हिन्दुस्तानी छोडी वारादमें हैं, टेकिन छोडी वादादमें रहते हुने भी अगर सब हिन्छी सलामही बन जावें, तो सुनकी जय ही है । कोसी स्कावट सुनके आने नहीं ठहर चक्ती । देकिन कैसा असी तक बना तो नहीं है । कैसे पहाँ, वैने वहाँ **चव तरहके लोग रहते हैं । वहाँ यो**डे हिन्दू भी हैं और मुद्यलमान भी । वे चन मिलजुल कर यह काम करते हैं । वे जानते हैं कि जिसमें बनानेकी कोओ बात नहीं । और मैले आदमियोंने तो यह ठड़ाओं लड़ी भी नहीं जाती । वे जोहान्सको तक पहुँच तो गये हैं । टेकिन आखिर तक तो बचे नहीं रह सकते, बैसा मेरा समाल

है। अपन्हें चलते ही जाना है. आ खिर तक जाना है. जब तक कि पच्डे न जावें । पकड़नेका वहाँकी हुकूमतको हक है, क्योंकि सत्याप्रहमें यह चीज तो पड़ी ही है कि जब कानूनका भंग किया जाय, तब अन्हें पक्द सकते हैं. और जेलके मीतर जाकर वे कानूनकी पावन्दी करते हैं। मै तो अतना ही कहेंगा कि हमारी तरफसे झन्हें धन्यवाद मिलना ही चाहिये, और वह है। मे जानता हैं कि अस वारेमें दूसरी आवाज निक्ल ही नहीं सक्ती । वहाँकी हुकुमतसे भी मे कहता हूँ कि असे जो लोग लड़ते हैं. अतनी भराफतसे लड़ते हैं, खुन्हें हलाक क्या करना है ? ख़नकी चीनको समझ ठें और फिर आपसमें समझौता क्यों न कर ले ? असा क्यों हो कि जिसकी सफेद चमडी है. वह काली चमड़ीवालेके साथ कुछ बहस नहीं कर सकता? या अगर वहाँके हिन्दुस्तानियोंको सन्तोप देना है. अन्साफ देना है, तो श्रसके लिओ अन्हें लडना क्यों पड़े ? अगर हिन्दुस्तानी भी ख़सी जगह रहें. तो खन्हें (गोरोंको) कप्ट क्या हो सकता है <sup>2</sup> खन्हें कोओ कप्ट नही होना चाहिये । दक्षिण अफ्रीकाकी हकुमतको हिन्दस्तानियोंके साथ सलाह-मगविरा करके सछकते रहना चाहिये और खनको सन्तोष दिलाना चाहिये। आज हम भी आजाद हैं और वे भी आजाद हैं. और अेक ही इकुमतके हिस्सेदारोंकी हैसियतसे रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी अक डोमिनियन है. अण्डियन यनियन भी अन डोमिनियन है और पाकिस्तान भी अक डोमिनियन है। तब सब माओ-माओ वनकर रहें. यह अनके गर्भमें पड़ा है। अिससे खुलटे, वे आपस आपसमें रुडें और हिन्दस्तानको अपना दुश्मन मार्ने-हिन्दस्तानियोंको जब वहाँ शहरीके हक न मिलें. तो फिर वे दुश्मन नहीं तो और क्या है ? --- तो यह समझमें न आ सके जैसी चीज है। क्यों जैसा माना जाय कि जो काली चमडीवाले हैं, वे निकम्मे हैं, अगर वे अध्यम कर सकते हैं और थोड़े पैसेमें रह सकते हैं, तो वह क्या कोओ गुनाह है ? केकिन वह गुनाह वन गया है। अिसिंडिओ अिस समाके मारफत मै दक्षिण अफीकाकी हुनूमतसे कहना चाहता हैं कि वह सही रास्तेपर चले। मै भी वहाँ २० वर्ष तक रहा हैं। अिस्टिओ मेरा भी वह सुल्क वन

गया है, बीमा कह मकता है । यह सब पहना तो मुझे एक वाहिये या, रेक्नि वह नहीं पाम ।

# मेहरके मुमलमान

मैन्स्फे सुनत्यानीने एउ दिन प्रते नार मैना या कि कारे सुनत्याना यहां उट नी कमर नहीं हुना और सुनत्यानी है हिला दिया जा रहा है। जिन बारेंमें मैंने उठ रहा भी था। सुक्ते सुनत्यानी है हिला किया जा रहा है। जिन बारेंमें मैंने उठ रहा भी था। सुक्ते सुनत्य निज्ञ निर्मा के स्था है और यनाया है कि सुनत्यानी से साथ जिल्लान स्रति पूरी कोडिया हो रही है। जैने में सुनते होता है, देने मैन्स्के तुक्तनान माजियोंसे कहुँगा कि ये किसी चौरके शारेंसे अनियायोक्ति न हरों। कैसा बनते मेरे हाथ-माँच येष जाते हैं और में किसी ब्रामका नहीं रहता। मैं पहले भी बहु जुरा है और किस सुक्तमान माजियोंसे कहता हैं कि वे किसी चीजको ब्हाइर न कहें, जगर कर सकें, तो उछ बम ही करें। यही साम्ला हैं हिन्दू, सुक्तमान और तिक्लोंके मिल-जुलकर और माजी-माजी स्वरूप कोबी साम्ला कि नहीं पाया।

### दाताओंसे दो शब्द

हमारे लोग केंसे भोटे हैं कि टाइमें ही पैसे नेव देते हैं।
मुझे अपने पिनाफे समयसे तकारा है। अन्ते पास कुछ लेकर या—
ओक छोटासा मोती था, टेक्टिन फीमती था। अन्होंने वह डाक्से मेज
दिया। त्वसे में जानता हूँ कि लेसा नहीं ज्या चाहिये। असमें कोजी
बोरी नहीं है, लेकिन खतरा तो अठाना ही पढ़ता है। कोजी डाइसे
खोठ हे, तो किर मोती कोजी छिपा थोडे ही रह सहता है! जौर
पैसे तो अन्हों किर भी खरचने ही पढ़े, क्योंकि अमसी पहुँचया तार
मँगवाया। तो मेरे पिताको जिस चीवका दुख हुआ। टेकिन आज
नी मेरे पिताके जैसे मोटे बादमी हैं। वे समस केरी हैं कि पैसे मेटन
हैं, तो कीन अन्हें पीचमें छुनेगा? जाज तक तो लेर की ही दें
आते रहें हैं। आज तो जेक माजीने लेक हजारी स्पारके नेट डाइमें

वन्द नरके मेज दिये । श्रुसकी रिजस्ट्री भी नहीं कराओं और न बीमा । जो मामूली टिकट लिफाफे पर लगाते हैं, सो लगाकर मेज दिये। आवक्ल तो लोग बहत विगद गये हैं। पैसा सा जाते हैं और रिवत भी हेते हैं। लेकिन ये नोट हो मेरे पास आ गये। यह अच्छी बात है, और हमारे पोस्ट आफिसके लिओ यह छोटी वात नहीं कि अिस तरह जितने पैसे सरक्षित आ जाते हैं। वे देखना भी नहीं चाहते िम भीतर क्या है ? जब वे मुझको सब कुछ सुरक्षित मेज देते हैं, तो दूसरोंको भी मेज देते होंगे । लेकिन पैसे मेजनेवालोंसे मुझे कहना है कि खन्हें अस तरहका खतरा नहीं ख़ठाना चाहिये. क्योंकि वाखिर इन्छ बदमाश तो रहते ही हैं। डाइको अगर कोओ खोल है. तो मेरे और जिन हारजनोंके लिओ अन्होंने रुपये मेजे हैं, अनके क्या हाल होनेवाले हैं ? और जो टान देनेवाले हैं. खनके क्या हाल होंगे ? तो वै ठीक तरीकेसे रुपये भेजें । असपर जो खर्च हो, सो काटकर मछे खतना कम मेजें। डाकसानेमें जो लोग काम करते हैं. खन्हें तो मै सुवारकबाद देता हैं कि वे अिस तरह याम करते हैं कि यो आ पूस नहीं देते । बाकी जो सब महक्त्रे हैं, वे भी अँसा ही करें । जो लोगों का पैसा हो, असकी हिफाजत करें। किसीसे रिश्वतका पैसा न लें, सो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। असा लालच किसीको होना ही नहीं चाहिये, और किसीके रास्तमें रखना भी नहीं चाहिये। अिसिळिओ मे अिन दानियोंसे कहेंगा कि आप मनीआर्डर मेज दें। असमें कितने पैसे रुगते हैं ? मैसा भी न करें. तो रजिस्टर्ड पोस्टसे मेज दे। श्रुसमें पैसा थोड़ा ही ज्यादा लगता है और खैरियतसे सब पहुँच जाता है।

शैसा आप न करें कि मामूली डाक्से हुआरोंके नीट मेज दें।

न्हनेकी पीनें तो काफी पदी हैं। आजके टिओ ६ चुनी हैं। १५ मिनटमें जितना कह सकूँगा, कहूँगा। देखता हूँ कि असे यहाँ आनेमें ओदी देर हो गजी है। वह होनी नहीं चाहिये थी।

### बहाबलपुरके लिने हेपुटेशन

नुशीला वहन वहावलपुर गओ है । वहाँके दु बी लोगोंको देखने गओं है। दूसरा को आ अधिकार तो है नहीं, न हो सकता था। मेण्डस् सर्विसके लेसली क्रॉस साहवके साथ वह नआ है। मैंने फेण्डस् यूनिटमेंसे किसीको मेजनेका सीचा था, ताकि वह वहाँके लोगोंको देखे, मिले और मुझे सब हालात बतादे । झम समय पुशीला बहनके जानेकी वात नहीं थी । छेकिन जब असने सना कि वहाँपर सैकडों आदनी बीमार पढ़े हैं, तो झसने मुझे पूछा कि मै भी जार्के क्या मुझे वह बहुत अच्छा लगा । वह मोआखार्लामें काम करती थी, 'तवसे प्रेण्डस् यूनिटके साथ क्षुनका सम्पर्क था । वह आखिर कुशल डॉक्टर है और पजायके गुजरात जिलादेकी है । झसने भी नाफी गैवाया है । क्योंकि हुसकी तो वहाँ काफी जायदाद है। फिर भी हासके दिलमें कौंसी जहर पैदा नहीं हुआ। वह गभी है, क्योंकि वह पत्रावी जानवी है, हिन्द्रस्तानी जानती है। ख़र्द और अंग्रेजी भी जानती है। वह कॉस साहबको मदद दे सकेगी । वहाँ जानेमें खतरा है । खेकिन खुसने वहा, मुझरो क्या खतरा है? सैसे हरती, तो नोशास्त्राठी क्यों जाती? पजायमे बहुत स्रोग मर गये हैं, विलक्कल मटियामेट हो गये हैं। हैकिन मेरा तो असा नहीं । खाना-पीना मिलता है, सबकुछ भीस्वर करता है। सो आप मेजेंगे और कॉस साहव छे जायेंगे, तो मैं वहाँके क्षोगोंकी देख हुँगी । मेंने क्रॉस साहबसे पूछा, सुशीलाको आपके साथ मेजूँ क्या? वे खुश हो गये। वहने लगे, यह तो बहत ही अच्छी बात है। मै

खनके मारफत वहाँके लोगोंसे अव्ही तरह वातचीत कर सकूँगा। मेग्डन्में कोओ हिन्द्रस्तानी जाननेवाला रहे. तो वही भारी चीज हो जाती है। उड़ीला बहन आवें, अससे चेरतर क्या हो सकता है? कॉस साहब रेटकॉसके हैं। रेडकॉसके माने यह घे कि लहाओं के मरीजोंकी दवादार करना । अब तो वे लोग दूसरा-तीसरा काम भी करते हैं । यह सवाल कि डॉक्टर स्थीला कॅस सहनके साथ गओ है या कॉस माइव डॉक्टर छशीलाके साथ गये हैं. जरा पेचीदा हो जाता है। मगर पेचीदा नहीं है। वे दोनो दोस्त है। सेवा-भावसे गये हैं । पैसा जमानेकी तो बात नहीं । कॉस नाहब नेरे मित्र हैं और मुसीला तो मेरी लड़की है। में झसका बाप हैं। तो मेने झसे बड़ी क्रिके लिओ नहीं मेजा। कोशी भैसा न सोचें कि वह तो टॉक्टर है और क्रॉस माइव दसरे हैं। कीन अंचा है, कीन नीचा है, असा मेदभाव न करें । क्रॉस साहब, औरत साय हो, तो क्षरे आगे कर देते हैं । अपने आपको पीछे रखते हैं । मगर निस्स्वार्थ सेवाने कुँचे-नीचेका मेद नहीं होता । अगर कोओ नेद है, तो कॉस साहब बढे हैं । चुनीला अनके साथ अनकी मददके लिओ गओ है । वे दोनों आरर मुझे वहाँके हाल बतावेंगे । मुझे नवाब साहबने लिखा कि मुझे कुआ लोग झुठी वात भी लिख देते हैं. झुन्हें माननेका मेरा क्या अधिकार है ? सो मैने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिये, और कॉस साहबको और ध्रशीला बहनको बहाबलपुर मेजा । वहाँके मसलमानोका तार आ गया है कि वे वहाँ पहुँच गये हैं। वहाँसे छौटेंगे, तब मुझे सब सही हालात बता देंगे । वीन-बार दिनमें लीटनेवाले थे. मगर कुछ काम निरुत आया होगा, सो नहीं आये।

# में अनका सेवक हूँ

अभी वन्तूके कुछ भाशी-वहन मेरे पास आ गये थे। जायद चाछीस आदमी थे। वे परेशान तो थे, पर असी हालत नहीं थी कि चल न सकें। हाँ, किसीकी कुँगुलीमें घाव लगे थे, कहीं कुछ या, कहीं कुछ था, असे थे। मैंने तो खुनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना हो व्यवकृष्णजीने कह दें। हेकिन वित्व समझ कें कि में अन्हें भूला नहीं हूँ। वे सब भले साहमी थे। खुनका गुस्सेसे भरा होना स्त्राभाविक था, मगर वे मेरी बात मान गये। अक भाभी थे। दे सरणार्थी थे या कौन थे, मेने पूछा नहीं। खुन्होंने कहा — " तुसने बहुत खराबी कर दी है । क्या और करते ही जाओने? अिससे वेहतर है कि जाओ। वहे महात्मा हो, तो क्या हुआ ? हमारा काम तो विगावते ही हो । द्वम हमें छोड हो। हमें भूल जाओ । भागो । " मंने पूछा, कहाँ जासू र पीड़े सुन्होंने पहा, हिमालय जाओ । तो मैने जाँदा — वे मेरे जितने बुज्य नहीं । वैसे तो युजुर्ग है, तगढ़े हैं, भेरे जैसे पाँच सात आदितियोंको चट का सकते हैं। मैं तो महात्मा रहा । क्मजोर शरीर । ध्वराहर्टमें पर जामूँ, तो मेरा क्या हाल होगा है तो मेने हुँसकर कहा, क्या मे आफो कहतेसे बाकूँ र किसनी बात सुतूँ र कोओ कहता है वहीं रही, वीजी परता है जाओ । कोभी डॉटता है, गाठी देता है, कोभी तारीफ करता है। तो मे क्या कई र मीस्तर जो हुक्म करता है, वहीं में करता हैं। आप रह समते हैं, आप औद्यरको नहीं मानते । तो कमसे रम अितन तो ब्दें कि मुद्दे अपने दिलके अनुसार करने दें । आप वह सक्ते हैं कि आहरत तो हम हैं। तब परमेश्वर कहें। जावना ? आहरत तो भेक है। हो, यह ठीक है कि पन परमेरवर है। मगर यह पंतका स्रगाल नहीं । इ.खीता बेली परमेह्नर है, लेकिन हु खी खुद परमा मा नहीं । अब में टावा रहता हूँ कि हर लेक ली मेरी सर्गा बहुन है, लदकी है, तर शुख्रा दुव मेरा दुव है। आप क्यों मानते हैं कि मे आपका द्वार नहीं जानता, आपके दु नमें हिस्सा नहीं केता, हिन्दुओं और निक्रोंत में दुरमन हूँ, और मुसलमानीका दोस्त हूँ र जिल मार्थाने सुरे पाष साप कर रिया। कोओं गाली देनर लिखते हैं, को भी निरम्मे जिन्दे हैं ति हमें छोड़ दो, नाहे हम दोजरामें जायें। हुमको हमगी मा पन्नी है। हम भागी । है किन में किसीने बहुनेसे वेंने भाग मता। हूँ। विसीहे बहनेने ने जिदमतगार नहीं बना । किसीके बर्नेन निर नदी प्रकार। औदरकी भिन्छाने में जो हैं, बना हैं। अरिवरको जो करना है, हरेगा । अरिवर चाहे तो मुझे मार सकता हैं । ने मनतता हैं कि में अरिवरकी यात मानना हैं । में हिमालय क्यों नहीं जाता ? नहीं रहना तो मुझे पसन्द पहेगा । असा नहीं कि यहां मुझे राना-पीना-ओडना नहीं मिलेगा — वहाँ जाकर शान्ति मिलेगी । मगर में अशान्तिमेंते शान्ति चाहता हूँ. नहीं तो खुस अशान्तिमें मर जाना चाहता हूँ । मेरा हिमालय यहाँ हैं । आप सब हिमालय चलें, तो मुनको भी अपने साथ देते चले ।

#### मेहनतकी रोटी

मेरे पान शिकायतें आधी हैं - वे सही शिकायतें हैं - कि यहाँ जो गरणार्थी पढे हैं, खुनको साना देते हैं, पीना देते हैं, पहननेको देते हैं। जो हो सम्ना है सब करते हैं, लेकिन ने मेहनत नहीं करना चाहते. कम नहीं करना चाहते । जो अन लोगोंकी खिदमत करते हैं. अन्होंने लम्बी चौदी शिकायत लिखकर दी हैं। झसमेरी में अितना ही कह देना हैं। मैंने तो कह दिया है कि अगर इ.ख मिटाना चाहते हैं, द खर्मेंसे मुख निकालना चाहते हैं, दु:खर्में भी हिन्दुस्तानकी सेवा करना चाहते हैं - असके साथ अपनी सेवा तो हो ही जाती है -तो द खियों को काम तो करना ही चाहिये। दू खीको अँसा हक नहीं कि वह काम न करे और मौजनीक करे। गीतामें तो कहा है. यज करों और खाओ -- यज्ञ करों और जो शेष रह जाता है. असको श्ताओ । यह मेरे लिओ है और आपके लिओ नहीं है, औसा नहीं है -- यह सबके लिओ है। जो दु खी हैं, खनके लिओ भी है। ओक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाये। यह चल नहीं सकता। करोडपति भी काम न करे और खाये तो वह निकम्मा है. प्रथ्वीपर मार है। जिसके पास पैमा है, वह भी मेहनत करके खाये, तभी वनता है। हाँ, कोओ लाचारी हैं — पैर नहीं चलते, अधा है, वृद्ध हो गया है, तो अलग बात है। लेकिन जो तगड़ा है, वह क्यों न काम करे ? जो कोओं जो काम कर सकते हैं, सो करें । बिविरोंमें जो तगहे लोग पदे हैं, वे पाखाना भी खुठावें । चरखा चलावें । जो काम कर सकते

हैं, सो करें। जो लोग काम करना नहीं जानते, वे लड़कोंको सिखावें। अमि तरह काम लें। लेकिन कोशी कहे कि केम्ब्रिकमें कैसी पढ़ाओं होती थी, वैसी करावें। मैं, मेरा बाब केम्ब्रिकमें सीले थे, लड़केको भी वहाँ मेजें, तो वह कैसे हो सकता हैं? मैं तो अिनना ही कहूँगा कि जितने गरमार्थी हैं, वे काम करके लायें, सुन्हें काम करना ही चाहिये।

#### किसान

आह भेक चटन आपे थे। अतका नाम तो में मूठ गया। अन्होंने किसानोंकी बान की। मेंने न्हा, मेरी चटे तो हमारा गर्वनर जनरू किसान होगा, हमारा दहा व्यार किसान होगा, स्व कुछ किसान होगा, क्योंकि वहाँका राजा किसान हो । मुझे वचण्नके विखाण या — भेक कविता है, "हे किसान, त बादणाह है।" किसान ज्योंने पेता न करे. तो हम क्या खायों ? हिन्दुस्तानका स्वसुत्र राजा तो वहां है। देकिन लाज हम असे गुलाम बनाकर बैटे हैं। आज किसान क्या करे ? भेम भेन भेग वने? बीठ अने बने ? — सेसा किसा तो किसान क्या करे ? भेम भेन के वने? बीठ अने बने ? — सेसा किसा तो किसान क्या करे ? भेम करे वने ही कीठ जावेगा। जो जादमी अपनी क्यांनेंंगें पेता करता है और खाता है, सो जनस्त वने, प्रधान बने, तो हिन्दुस्तानकी पेता करता है और खाता है, सो जनस्त वने, प्रधान बने, तो हिन्दुस्तानकी महल वर्ष बारोगा। बाज जो महा पढ़ा है, वह नहीं रहेगा।

## महासमें खुराककी तंगी

अन्तर्ने गांधीनांने बहा, नदानने छराक्की तंनी है। नदाच चरकारको तरफ़ते दून वह कहनेके लिओ आं बनरानदासके पास आये ये कि वे खुद स्वेके लिओ जब देनेका बन्दोदस्त करें। मुझे नदासवालोंके क्रिस रखते हुं ज होता हैं। में नदासके लोगोंको दह समझाना चाहता हूँ कि वे अपने ही स्वेमें नृंगकुलों, नारियल और दूसरे जाय पदार्थोंके सम्में काफी छराक पा सकते हैं। शुनके दहाँ नड़जी भी काफी हैं, जिन्हें खुनमेंसे ज्यावानर लोग जाते हैं। हत शुन्हें नीख माँगनेके लिओ गहर निक्रतनेकी क्या बहरत हैं ? खुनका चानलका आप्रह

्रखना — वह भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके सारे पोषक तत्त्व सर जाते हैं — या चावल न मिलनेपर म्जवूरीसे गेहूँ मंजूर करना ठीक नहीं है। चावलके आटेमें वे मूँगफली या नारियलका आटा मिला सकते हैं और अस तरह अकालको आनेसे रोक सकते हैं। झुन्हें जरुरत है आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी। महासियोंको मै अच्छी तरहसे जानता हूँ। दक्षिण अफ्रीकार्मे झुस प्रान्तके सभी भाषावाले हिस्सोंके लोग मेरे साथ थे। सलाग्रह-कृचके वक्त झुन्हें रोजानाके राज्ञनमें सिर्फ ढेढ पाँट रोटी और अक ऑस शक्त दी जाती थी। मगर जहाँ कहीं सुन्होंने रातको हेरा डाला, वहाँ वंगलकी घासमेंसे खाने लायक चीज चुनकर और मजेसे गाते हुओ झुन्हें पकाकर झुन्होंने मुझे अचरजमे डाल दिया। असे स्झुन्झवाले लोग कभी लावारी कैसे महसून वर सकते हैं? यह सच है कि इम सब मजदूर थे। तो लीमानवारीसे काम करनेमें ही हमारी मुक्ति और हमारी सभी आवश्यक जरुरतोंकी पूर्ति भरी है।

# सूची

अक्बर हैदरी, सर १२५ अखिल भारत-कांग्रेन-कमेटी १५९-E. 904-E. 964-0, 709, 286 -अखिल भारत-प्रामोद्योग-सघ १६५ अखिल भारत-चरखा-संघ 943, २४४, २५६-७, २८७ अजमलखाँ, हकीम ४२, १७९, २९९, ३०६ अजमेर २६२, २८१, २८७, - के हरिजन ३९९ -अफ्रीका --- दक्षिग ५२,९७-८,११६, १८१-४, २१०, २८०,-का सत्याग्रह ४०२, ~ पूर्व ९८,२४७-८ अन्सारी, डॉ॰ ११,४५,१७९,२९९ अबुल कलाम आजाद, मौलाना १६४, २८८, ३३४, ३७२ यमतुलस्लाम ८० अमेरिका ५०, २४८, ३७७ अरबी २८१ अरविन्द, ऋपि १२५ <del>अल</del> फातिहा २८ अलवर ५, २८२ अलाहाबाद ५९, ३१८ -अलीगड १२३

अर्ह्माओ १७९, २६५ मलीगाह १९३ अशोक महान २८६ **अ**हमद समीद, मौलाना २४ अहमदाबाद २२७, ३६० अहिंमा ६१ क्रमेजी २८१ **आगासान महस्र — पृना १७५** भाजाद हिन्द फीज १३५ भाजारी-दिन ३९३ आन्त्र ३४२, ३४७ आर्यनायकम् , श्री २६८ ऑरेंजिया १८२ आशादेवी, श्रीमती २६८ आसफक्की साहब १३-४ अिकवाल १२५ अिमाम साहब ७५ अरिवन, लार्ड १०४ अिस्प्रहानी साहब १८३ अिस्लान ८,११९,२०१,२८५,३४७ सिंग्लैण्ड ५०, १६४, २९७ औरान ८९, २४०, — और हिन्दु-स्तान ३४० भीमाभी धर्म २८९ अपनिषद् २५९

सुम्मन ५८ **श्र**र्दू ९२, २८१ क्षेमरी, मि॰ २७ वेशिया ३२, ५०, ३४५ भेशियाटिक लेवर जान्फरेन्स ११४ **अेस॰ पी॰ बनार्ड, डॉ॰ १८२-३** ओखला छावनी १९४, २०० औंच ३२८ कच्छ ८३ कन्नड़ २८१ कन्हाभी २०१ क्वीर ४२ कम्युनिस्ट पार्टी ३२८ कराची ४, १३६, २५१-२, ३३१, 380 कर्नाटक ३९२ 80, ११३, २६३, ३४४,-- की शान्तिसेना ११९ कस्तूरबा-ट्रस्ट ११३, २४४, २५४-५ काका साहब १०१ कांप्रेस ३१, ७३-४, १५२, १७४-५, २१५, २६८, २९८, ३४३, — ्रेप्रसिडेण्ट १३, -- वर्किंग कमेटी ४१, ५६, १७१-२ काठियाबाड ३८, १६७, २१९-२०, २६२, ३१५ कान्सटेनटेन २८९ काञ्मीर ११९, १२५-७, १३५-६, 957,296-20, 250-6,329

काश्मीर-फीडम-लीग ३७९ <del>वि</del>दवशी साहव १०३ क़रान गरीफ १९, १०४, १२७–८ १५६, २४२ कुरुक्षेत्र ६४, ९९, १५९, २०<sup>.</sup> केप कॉलोनी ४०२ केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ४१० केसी, मि० १५२ **कृपलानी, आचार्य १९६** कृपलानी, सुचेता देवी १९४ कृपलानी, नन्दिता १३५ कृष्ण भगवान १३४, ३८३ कृष्णादेवी, श्रीमती ९९ खरे, पंडित १०१ सादी प्रतिष्ठान ८०, १९९ खानवन्धु ७ ख्वाजा साहब ९५ विलापत आन्दोलन २०९ गजनफरअली, राजा २४९-५० गजनची २९८ गजनी २९८ गवर्नर जनरल, --हिन्दुस्तानके २९१; देखिये लाई मासुन्टवेटन गंगावहन २६४ गारु, कोंडा बेंकटपीया ३४७ ग्वालियर ३७९, ३८४ गांघी, आभा ३४ गाधी, अिन्टिरा २९

गाघी, कनु ८० गाधी, मगनलाल १०१-२ गाधी, मनु ३४ गाधी, शामलदास १७१, २१९, 380 **आमोद्योग-मंघ २४४, २८६-७** गिरनार १६७ गीता १०९, १५०, ४०९ गुजरात ८३, २६४ गुजरात (पजाब) ३५५ गुड़गाँव १६५, २०१, २८२ गुरु, अर्जुनदेव ४६,५९ गुरु, गोविन्दस्तिय ५९, २९४, ३६९ गुरु, प्रन्थसाह्य ६-७, ४६, १९०-59,358 गुरुदेव (रवीन्द्रनाथ ठाकुर) १३५, 343 गुरु, नानक ७, ४१-२, २२० गुरु, राष्ट्रीय स्वयतेवक्रसंघ १० घेट ब्रिटेन ५०-१ गोपीचन्द भार्गव,डॉ॰ १६५,२३३, २८२ गोसेवा-संव २८७ गोस्वामीजी १११ चरखा-जयन्ति ८३ चर्चिल, मि॰ ४९-५१, ६७-८. 986 चन्द्रनगर १६२ चमनलाल, दीवान १२

क्षगजीवनसम् २३७ जगदीशन् ११३, १९५ जन्द भवस्ता ३५, २६०, ३४० जफरन्ला साहव १८१ जमनालालजी १५३ 'जमींदार' २९६ जम्मू १६९, २१८, ३०० जनरामदास दौलतराम ४१० जलियोंबाला बाग ३६ जमरा २८२ जातिर हुसेन, डॉ॰ ५-६, २६८ जापान २५७ जान माहव २२२ जामा मस्जिध ८, २२ जाना मिलिया ५-६ नालघर ५ वाहिदहुसेन माहव ३७२ जिन्ना, कायदे आजम ४, १४५, १७१, ३११ जीवराज महेता, डॉ॰ ४५, ११३, 994 बीवस काअस्ट २९४-५ जुनागढ ३८, ११९, १६६-८, २१९-२०, ३१५ जैन धर्म २४२ जोशी, ढॉ॰ ४६ जोहरा, डॉ॰ अन्सारीकी लड़की ११ जोहान्सवर्ग ४०२ ट्रान्सवाल २८८, ३२०, ४०२

ट्रमेन, प्रेसिडेण्ट ७२ टेंहरगाँव १५४ दक्षर वापा १४४ ठाकुरदत्त, पंडित ४२ ठाकुर साहव (राजकोड) २२७ हरवन १८२ 'डॉन' २९९–२० डेरा गाजी खाँ ३५ हेबरमाओ १७१, २२७, २४० तामिल २८१ तारासिंघ, मास्टर २४२ तार्कामी-संघ २४४,२५६,२६८,२८७ तिविया कीलेज ४२, २९९, ३०६ तुस्तर्नीदास २००, २८०, ३०५ तेजवहादुर मृष्ट्र, सर ९२, २७९ तेलगू २८३ दातारसिंघ, सर २८४ दिलीपकुनार, राय १२५, १२९ दीनगा महेता, डॉ॰ १०, ४५ देवनागरी ९२ देशवन्धु, गुप्ता २३३ देहरादून ७३ न औ तालीम २६७ नटेमनजी २८१ ननकाना साहब ७ नवायशाह ४ नवाब-मापाल ३७४, - बहावल ऱ्र 800

निजाम-हैदरावाद १६९ नियोगी, श्री १२३ नेटाल ३२०, ४०२ नेटाल अण्डियन कांग्रेस १८२-३ नेहरू, प० जवाहरलाल ४,५६, १०५, १७१, २१७-८, २७८, ३७५, ३७७, –का खुदाहरण ३८३ नेहरु, श्रीमती रामेश्वरी २४९ नैरोवी २७७ नोभाखाडी ८०, १३०, २९२, ३५३ पटियाला २९८, ३०० पटेल, सरदार बल्लभभावी ३, ७५, १०९, १४४, २१७-२०, २५४-५. ३५९-६० पंजाब, -- परिचम ४,४८, १९३, २१४-५, - का मार्शल लॉ ९८. --के कैदियोंकी अदलावदली ३८८, —पूर्व २०, १६५, २१४, २४९, 366 पजा साहव २२ पंडित, डॉ॰ ६४ पडरपुर १४७, ३१२ पाकिस्तान १५, २२-३, ११२, १५४, २०३, २३१, २८१, ३६३, ---पश्चिम १३८, १४३,---पूर्व २७२ पाटौदी हाशुस २४ पानीपत्त १५९-६०, २८६ पारती-सभा २९०

पालन्डी १९२ *पाइचेरी-आध्रम* १२५ पिलानी २५४ प्यारेलाल ८०, २९२-३, ३५४ पैगम्बर साहब १३४ प्रधानमंत्री-परिचम पजावके ३७४, ---हिन्दुस्तानके ३७८ प्रहाट ५५, २९३ प्रिवी कौंग्लिल १९०, २११ फारसी २८१ प्राचीची हिन्दुस्तान १६२ फ्रेण्डस् नर्विम ६४ बाचेत्तरनिष ५६ वडोदा ८१ वन्तू २५ बम्बली १५७, २१५,२७४,३३७ बहावलपुर २९१-२, ३११, ३३५, 80€ व्रजकृष्णजी १४२, ४०८ बगहोर १९८ बगाल, पूर्व ९५ वर्मा १८३, २६२ बाओिविल ३५, २८१ बाबा खड़कसिंघ ४१, ५९ बारानूला १७१, १९३ विदलाबन्धु ३, १११ विदला-भवन ३, ३७६ त्रिटिश क्रामनवेल्थ ५०-५२, १८२-३ बीजापुर २६४

बी॰ सी॰ राय, डॉ॰ ४५ बुद्धदेव २६० वोअर-युद्ध ३२० बौद्ध धर्म २४२ भरतपुर ५, २८२ भंगी-दस्ती ३, १८ भार्गव, श्री २४ मारत सेवक – सनिति ८७ मावनगर २२७, ३७९ भूतो साहब १६३, १७१ मण्डल साह्व ८३ मयासी डॉ॰ २८३ नपासी, श्रीनती ३०९ . महास १९५, २८८, ४९० मध्यप्रान्त ११३ ननोहर, दीवान ११३ मलवालन २८१ महरोठीका खुर्च ३९० महादेवमानी, डेसानी १७५ नहाराजा, काश्मीरके ३०५५ महाराजा, रतलामके १२० महारोगी सेवा मंडल ११३ मासुन्टवेटन, लार्ड १६३ माह्यन्टवेटन, टेडी १५८-९ नार्लवरो ५० मारवाई। व्यापारी मंडल २४१ नॉरींगस ९८ नियाँवली ५४ मीखुर ४००

मीराबह्न १७५, ३०३ मीरायाओ १६३, २८५ मुस्लिम लीग १६४, २१२, २८८, २९६, ३५१ मुस्लिम चेम्ब( ऑफ कॉमर्स २२१ मुसोलिनी १४८ दुलावहन २४९, ३५४, ३६२ किहोनहड अवार्ड ३६४ मेठ ३८६ वेस्ट्र ९३, ४०४ मोम्बासा २७८ यखदा जेल १५३, ३६५ यादवगण २८७, ३८३ युक्त प्रात - का मुस्लिम गान्ति-मिशन २६० यूरोप ७२ यूरोपियन व्यापारी मटल २४१ रतलाम-के महाराजा १२०,- में इरिजन सुधार १२० रैवावा साहब ३०२ राञकुमारी, अमृतकुँबर ३, ११३, 958 राजकोट १६३, २२६ राजेन्दप्रसाद, डॉ॰ ६९, १५२,१९८, २८४, देखो राष्ट्रपति राम ११०, १७५, २९४ रामनाम ९६ रामपुर (स्टेड) १८०, रामभजदत्त, पडित ९८

राममनोहर लोहिया, डॉ॰ १५२ रामराज १७० रामस्त्रामी, मुदालियर ९३ रामायण ३९, ३३७ रावण ४०, १७६ रादलपिण्डी ३५, १११ राष्ट्रपति, डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद ३७२ राष्ट्रीय स्वयंसेवक-मध १०, १७९-८०. २३२ रिचार्ड साओमोन्ड्स ६४ रुद्र, त्रिसिपाल ११ रेडकास सोसायटी ६४ रेवादी २०२ रोहतक २०७ ळखनथ् मुस्लिम कान्फरेन्स ३३४ -सन्दन २४० लका ३९, २४३ लायलपुर २४४, २४७-८ लालकिला १३५ लाला लाजपतराय २८० लाला औराम **१५**२ लाहोर २४७, २७०, २५९ लियाकतवली साहव, पाकिस्तानके प्रधानमंत्री ४,२१८-२०, २४३ रेसली काम साहव ४०१, ४०६ वर्षा ११२, ३९१ विक्रम संवत १७० विजयलक्सी, पंडित १८०, २३८-९ विठोबाका मन्दिर ३९२

विनोवा ११: वेद ४६, २४२ वेरल पेंटीन ६, ३५९ दारीर साह्य ३६०:देगी प्रचादरी साउप घार्त्याज, जनस्ट ३७२ यार अन्द्रस्ता १०३, १३६, ३१८-२०, ३७९, हेनो होरे हाइमीर शेहपुरा ४२ शरवानी, भीर सम्यूक १९३ होरे नाइमार १९२ बौक्ट्रन्टा, डॉ॰, डॉ॰ अन्मारिके जमाकी ११ श्रीनगर १२६ थानियाम शासी ११३ सतीशबन्द्र, दामग्रुप्त १९९ सतसिय, सरदार २१०-११ मतोत्तर्मिष ५१-६० सनाजवाद ६७ समाजवादी पार्टी १५२, ३२८ सररार,-अमेनी ५१,२६३, -परिचम पत्रावकी ९, -इक्षिण अमीराकी ४०३, -पूर्व अभीराकी २७८. -पाकिस्तानकी ४, १२-३, १७, ४३-४, ५४, ११९, १२६, २०४. २९२, ३०९, ३९२, -हिन्दुस्तानी संबंकी ४, १२-३, ४३-४, ५४-७, १३५, १६७-८, १८९, २९८. ३०९, ३१८

हरिजन सेवक-संघ १६५, २०८, २८७ हरद्वार ८७ हार्डिज लायनेरी — की सभा ३०४ हारेस ओलेक्जेण्डर, प्रो० ६४ हिटलर १४८ हिन्दी ९२, २८१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन २८० हिन्दुस्तान १५, २२-३, ३७-४०, ७८-९, ११२, १२४, १३१-२, १५२, १६९, १८८, १९६, २४८, २६३, २७५, २९४, २९८, ३१४-५, ३४५, ३६३, ३६७ 'हिन्दुस्तान टाकिम्स' २७० हिन्दुस्तानी ९२, २८१ हिन्दू वर्म ४६, ८४, ११९, २०१, ३०८, ३४७, ३८० हिन्दू महासमा १७९-८०, २२७, २९० हिसालय २८७, ४०९ हैदराबाद (टक्सिण) १६३ हैटीफेक्स, लार्ड १०४ होसंगाबाद २४०-४१